| वीर        | सेवा   | मन्दिः                                       | 7 💥  |
|------------|--------|----------------------------------------------|------|
|            | दिल्ली |                                              | ×    |
|            |        |                                              | XXXX |
|            | *      |                                              | X    |
|            |        |                                              | XX   |
| क्रम सल्या |        | <u>-                                    </u> | ĝ    |
| काल न०     | Zwa N  | 5.4                                          | 74   |
| खण्ड —     |        | -                                            | - 🕱  |

# भारतीय इतिहास की रूपरेखा

#### जिल्द १

लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार

हिन्दुस्तानी एकेडेमो इलाहाबाद १४३६

## नोबेख पुरस्कार-प्राप्त

प्रसिद्ध गाट्यकार

#### जॉन गाल्सवर्दी

को

#### चार अमूल्य रचनायें

- १-- म्याय-- 'बस्टिस' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक-श्रीयुत प्रेमचन्द । मृत्य २।)
- २—हड़ताल—'स्ट्राइफ्' नामक नाटक का श्रतुवाद । श्रनुवादक—श्रीयुन प्रेमचन्ड । मुख्य २)
- ३—धोखाधड़ो—'स्किन गेम' नामक नाटक का श्रतुवाद । श्रतुवादक— श्रीयुत बावताप्रसाद शुक्त, एम० ए० । मृत्य १॥।)
- ४—चाँदी की डिविया—'सिल्वर बॉक्स' नामक नाटक का श्रनुवाद । श्रनुवादक— श्रीयुत प्रेमचन्द्र । मूल्य १॥)

सभी पुस्तकों पर सुनदर सुनहरी कपड़े की मज़बून जिल्हें है।

प्रकाशक :

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोब एजेंट :

इंडियन मेस लिमिटेड, इलाहाबाद

## भारतीय इतिहास की रूपरेखा

#### जिल्द १

<sub>लेखक</sub> जयचन्द्र विद्या<mark>लंकार</mark>

प्रस्तावना-लेखक
श्रीयुत काशीपसाद जायसवाल
एम. ए. ( श्रीक्सफर्ड ), बार-ऐट-ला, विद्यामहोदिध

#### सुचना

यह प्रन्थ दो अंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी प्रस्तावना, अनुक्रमिश्वकार्ये, शुद्धि-पन्न, नक्तशे और चित्र तीसरे अंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे। पाठक उन्हें यथा-स्थान लगाकर प्रन्थ की जिल्द बँधवा सकेंगे।

**मकाशक** 

हिन्दुस्तानी एकेटेमी, यू० पी० इलाहाबाद १६३३

#### श्रद्धेव

## महामहोपाध्याय श्रीयुत पंटित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा

के श्रीचरणों में जिन की खगाध विद्वत्ता की कीर्ति ने इस छात्र को अपनी खोर खींचा था,

तथा

जिन की सौम्य मूर्त्ति, शिष्यवत्सत्त प्रकृति, निष्पत्त और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना और बाकोपम सरलता ने इसे सदा के लिए अपना अनुचर बना लिया है।

#### वस्तुकथा

श्रपनो मात्रभूमि कं इतिहास की यह रूपरेखा ' प्रस्तुत करते हुए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं जान पड़ती। हमारे देश की श्राज जो संसार भर में श्रसाधारण श्रवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुम्तानी उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह श्रवस्था क्यों है, श्रीर कैसे पैदा हो गई। श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्य श्रीतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः — श्रपने श्राप को देखना-पहचानना चाहिए, श्रध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए—हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है। अपने राष्ट्र-आत्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी हुई है। किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान श्रवस्था को हम उस की पहली अवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना समक नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवर्त्तन-शील—विकासशील—सत्ता के विषय में है; और श्राधुनिक विज्ञान ने यह पहलाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयश्रमा संखारा—सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की श्रायु है, यह बुद्ध तथागत की श्रन्तिम वाणी (पिक्क्रमा

फ्रिक्टाक साचनाहन-युग के अन्त तक, दो किस्तों में ।

२. बृ० उप०, २. ४. ४।

बाचा) थी । किन्तु वयां वर्ष होने का अर्थ विकासशील होना है; —जिस वस्तु की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। और वैसी विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर ध्यान दिये बिना समक्त ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करता है।

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिल्लासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्तित कहलाने वाल लोगों में भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द जिल्लासा होती है, वह सक्त्रे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल कहानियों से एप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वल और धुंधली हैं। यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्ष्ण है। आज से सौ बरम पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अस्त-व्यस्त रूप मे उलमा चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एल्फिनस्टन ने मनुस्पृति के आधार पर खड़ा करना चाहा था!

इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि—ऐतिहासिक शृंखला को सममने की समता—हो नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हो सका। हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने

s. महापरिनिब्बाण सुस्त, दे॰ नीचे ह ११--पु॰ ३६१।

२. दे॰ मेरा खेख--ऐतिहासिक बद्धति, विद्यापीठ (कासी विद्यापीठ का श्रीमासिक) भाग १ में।

आज अनेक ऐसे विद्वान् पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की समता में किसी भी विदेशो विद्वान् से टक्कर ले सकते हैं। और अपने पुरखों के विषय में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन और ज्ञान का प्रवाह कक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा? ।

श्रीर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पिन्छम की आर्य जातियों के संसर्ग और प्रभाव से। और जिन पारचात्य विद्वानों की सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनकद्वार का रास्ता पहले-पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये विना नहीं मानता कि हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह पूजेगी! भारतवर्ष यदि अपने विस्मृत श्रात्मा को श्राज फिर पहचानने लगा है तो उन्हों के श्रनुप्रह से। श्राप्तानिस्तान श्रीर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को आज के दब्बू हिन्दू अपने श्रन्थ विश्वासों, जातपाँत और छुत्राछूत के सामाजिक बन्धनों और राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण हौश्रा माने हुए थे, उन्हों से पिच्छम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन श्रार्थावर्ती सभ्यता के हजारों श्रमूल्य श्रवशेष खोज निकाले हैं! कौन सन्धा भारतवासी होगा जिस का हद्दय उन के लिए कृतहा न होगा ?

बिटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स् के समय कलकत्ते में पशियाटिक सांसाइटी कान बंगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेस्टिंगस् के उस कार्य में कितनी दूर-दर्शिता थी! उसी समय सर बिलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगन् के लिए जो संस्कृत का क्राविकार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिसी

१. दे॰ नीचे क्ष ४ भी-विशेष कर पू॰ २४६-४७।

घटना थी। संस्कृत के उस आविष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी, और आर्य नस्त की पहचान हुई। आधुनिक युग की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है।

कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वैसी संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुई, और भारतीय खोजपरक अनेक विद्व-त्पत्रिकायें जारी हुई। भारतवये में और भारतीय भाषाओं में उन की संख्या अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के फलस्करप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का दुकड़े दुकढ़े कर के पुनरुद्धार होता गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं की अनेक विद्वत्पत्रिकाओं में बिखर हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लियदन (हालैएड) की प्रसिद्ध कर्नसंख्या से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिदेश की एक वार्षिक पत्रिका—पेनुअल विश्वत्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिदेश की एक वार्षिक पत्रिका—पेनुअल विश्वत्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिदेश की एक वार्षिक पत्रिका—पेनुअल विश्वत्यापी में जो इस वचे प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हैं।

इस विस्तृत खोज के बिखरे दुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का एक सिलसिलंबार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसबीं सदी ई० के खारम्भ में खंग्रेज विद्वान् विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ की उस कृति में वैद्वानिक खोज का चाहे खपयोग किया गया है, सो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी खत्यन्त संकीर्या है। इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिबाद करना पड़ा है। सन् १९१९ में स्मिथ का दूसरा प्रन्य श्रीक्सफ़ंड हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यूयौर्क अमेरिका के जगत्प्रसिद्ध पोलिटिकल साइन्स कार्टलीं (राजनीतिविक्कान-त्रैमासिक) में उस के विषय में एक लेख 'भारतवर्ष का एक अंग्रेजी इतिहास' शीर्षक से लिखा ै। उस में उन्हों ने लिखा कि ''स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज का प्राय: अभाव है।''' अतिक्षकं हिस्टरी में एक और पत्तपात का भाव है, जो कि उन विशेष स्वार्थीं और उपस्थित शक्तियों की तरफ से, जिन की सेवा में स्मिथ महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है।''' कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशास्त्र इतिहासविज्ञान और तुलनात्मक राजनीति विषयक (श्रान्त) धारणाओं के कारण हैं।''' एक ऐतिहासिक अर्थात् घटनाओं के एक ज्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी को हर कोई ''अनुभव करंगा।'' इत्यादि। इस के बावजूद प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है।

उन्हों ने समूचे मन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के विशेष पहलुखों से बास्ता पड़ा।

स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने प्रन्थ में लिखा है कि "भारतवर्ष का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।" इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है—"भारतवर्ष का देसी कानून "ठीक इस से उलटा है।" यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पच्चपातपूर्ण प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेचा कर के।" 2

भारतवर्ष की स्वाभाविक श्रवस्था सदा श्रराजकता की रही है, यह बात मौके-बे-मौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरवे से भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते। शायद उन का ईमानदारी से यही

१. जिल्ह ३४, पु॰ ६४४ म ।

२. हिं० रा०. भाग २ प्र∙ १८३।

विश्वास रहा हो। प्रो० सरकार १ और डा० रमेश मजूमदार दोनो को इस का प्रतिवाद करना पड़ा है।

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घटनाओं के व्याख्याकार-रूप में कमजोरी' का एक और नमूना है। उस की आलो-धना करते हुए डा० देवदत्त भएडारकर को स्मिथ की सूम पर तथा उन के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समम सकने पर आश्चर्य करना पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मौंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से अधिक विस्तृत थी । यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समम में नहीं आ सकता।'

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने पुच्छ पद्मपात और संकीर्यांता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक है। मैं स्वयं स्मिथ के विषय में काफी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, पर अब मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस-पैतीस करोड़ भारतवासियों

पं लिटिकल इन्स्टीट्यूशम्स पेंड थियरीज़ श्राव दि हिन्दूज़ (हिन्दुज़ों की राजनैतिक संस्थापें भीर स्थापनायें), लाइपिका (जर्मनी), १६२२, ए० २४।

र. जा० बि० श्रो० रि० सो० १६२३, ए० ३२४-२४।

३. ऐनल्स श्राव दि भगडारकर इन्स्टीट्यूट (भवडारकर-संस्था की पत्रिका), १६२६. १० २६-२८।

४ वहीं, १६६०, युक १४६।

४. 'मारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास' ( जावा बाजपतराय के इतिहास की बाजोचना, जो कि स्मिय की वक्त है )—माधुरी ११८३. पृ० १६२ प्र। 'माचीव भारतीय अनुअतिगन्य इतिहास'—सरस्वती १६२७, पृ० २६१। भारतभूमि, पृ० ८-६।

की राजनैतिक गुकामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षण आसाधारण और अनहोनी घटना है कि वह सोचने बाले को खब्ध कर देती है। यदि वह आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय! सिम्म जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समक सकें, और उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम कहें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उन की गलतियों का समयन करता हूँ। उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की गलतियों का भी खुब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ।

स्मिथ के प्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो॰ सरकार ने अपने पूर्वेशक लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन प्रन्थों में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो॰ सरकार स्मिथ के एक अभाव से बहक गये हैं। वे लिखते हैं—"२३० से ३३० ई० तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक नहीं पाई गई। आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच तीन सी बरस के लिए क्षिसन का इतिहास की गर है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तरार्थ के लिए उत्तर भारत का।" किन्तु आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच ही तो (बुज़िक्ल के शब्दों में) "दिक्खन के सब राजवंशों में से सब से अधिक गीरवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बढ़े आदर का पद पाने थे।न्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दिक्लन की सम्यता पर निःसन्देष्ट्र सब से अधिक प्रभाव डालने बाला" वह "सुप्रसिद्ध बाकाटक बंश" राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब से उज्ज्वल स्पृति वाली देवी—प्रभावती गुप्ता—का शासनकाल भी सम्भितित

१ पोलिटिकल रम्स्टाट्यूशम्स इत्यादि, पृ॰ १६१।

है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह ' उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य और आपेक्षिक महत्त्व कृतने की उन की जैसी समम थी, उस से उन्हों ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान की दीख पड़ा, और इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। और स्मिथ के उस ध्यमाव से यदि प्रो० सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्षित भाइयों का क्या कहना जा अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० और ३३० ई० के बीच उत्तर भारत में यौधेयों और नागों के राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कौशाएों की नकल कर फ्रांसि के सासानी राजा शिव और नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में मौखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य की नींव हाली थी।

श्रोहिन्द राजधानी से काबुल श्रीर पंजाब का शासन करने वाले उन प्रान्तों के श्रान्तिम हिन्दू राजाश्रों के। स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, श्रीर उस गलती के। हमारे पाठ्य-पुम्तक-लेखक श्राज तक दोहराते श्रा रहे हैं। इस प्रकार के श्रीर श्रनेक दृष्टान्त दिये जा मकते हैं।

स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ ! उस की पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पा-दक हैं; दर्जन से उपर अंग्रेज़ और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है । उस विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ की निष्पच्चपातता के एक नमूने की ओर मुक्ते रूपरेसा में ध्यान दिलाना पड़ा है । उस ग्रन्थ के दक्कन पर विद्वान सम्पादक ने बाख्त्री

१, ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ १६१७, पृ॰ ६१७ म।

२. हाक में नायसवाब की ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर विधा है, निसे मोतीकाल बनारसीवास ने बाहीर से प्रकाशित किया है।

इ. नीचे, पु॰ १११।

के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, श्रीर पीछे एक दूसरे यूनानी—एवृक्रतिद्—के बाक्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी के। वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत के समूचे इतिहास का सार और तत्त्व कैन्त्रिज-इतिहास के बिद्धान् सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था! वे अपनी गरेबान में मुँह डाल कर देखें और सोचें कि उन्हें उस पशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के अपर हलाकू खां मंगोल का चित्र छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें!

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हिंगिज़ न मान बैठना चाहिए कि सभी पाश्चात्य चिद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्तपात से दूषित है। उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैक्षानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और खोज में उन्हों ने जो निःस्वार्थ एकाम तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फिक़ हमें उन से अधिक होनी चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं के। हम उन से कहीं अधिक अञ्जी तरह समक्ष और सुलम्म सकते हैं, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं?।

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान

१ दे॰ बीचे हुई १४२, १४३।

२. डा० राषाकुमुत मुखर्जी ने यह कठिनाई जनुमन की है। दे॰ उन की लोकल गवन्मेंगट इन पन्हर्येट इंडिया (शाबीन भारत में स्थानीय शासन), धीक्लकरं, १६१६, प्रस्तावना ४० १४।

अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं; तो भी उन की अधिकारा कृतियाँ अप्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता के। विशेष लाभ नहीं पहुँचता। भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों के। भारतीय इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान हमारे हिन्दी-चेत्र में हैं, पर उन की शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई।

इस दशा में यदि सन् १९२१ में मैने भारतवर्ष का एक इतिहास हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु वह दु:साहस जरूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नही है, और मेरे जैसे साधनहीन अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दु:साध्य है। तो भी मैंने साचा कि जब तक विद्वानों की कोई सस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, मैं एक क्रपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संचित्र ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ (२ जून १९२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है। अगले तीन बरस में अपने उद्देश की साधना में जुटा रहा। फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई कि मुक्ते जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा।

सन् १९२६ के धगस्त में मैंने अपने बुजुर्ग धाष्यापक रामरक्ष जी की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास किखना शुरू किया। १९२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह धानेक धारों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूर्वक ज्याख्या करना धावस्यक होगा। उधर उसी समय सुके विहार विद्यापीठ से निमन्त्रया मिला। तब मेरा पुराना संकृत्य फिर जाग उठा, धीर उस के पूरा होने का धावसर देख मैंने वह निमन्त्रया स्वीकार कर लिका। अब जो इसरा खण्ड है, वह तब पहला खण्ड था। उस की टिप्पशियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गईं, और तभी आर्य सभ्यता वाला प्रकरण (=प्रकरण ८) भी। अब जो तीसरा खरह है उस के सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये। सुके तब यह अनुभव होने सुगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना आवरयक है। तब भूमिका-सण्ड १९३० के उत्तरार्घ और ३१ के शुरू में काशी में लिखा गया। उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के कई देशों का पता चला ; और उस कारण, ठीक जब मैं अपने प्रन्थ की लग-भग पूरा हुआ समम रहा था, मुमे उस में अनेक परिवर्त्तन करने पड़े ! ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुक्ते समृचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य युग को दोहराया और उस का सभ्यता-इतिहास का अंश (१७ वाँ प्रकरण) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संवत् १९८८ की माघ पृश्चिमा (फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ। १९३२ में बरस भर यह प्रनथ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छपाई के समय मैंने उस में अन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि गुप्त-युग का इतिहास भी इसी प्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन् १९२७ में मैंने उसे जैसा लिखा था. वह मेरे पास पड़ा है: पर विद्यमान दशाओं में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है।

इस रूपरेक्षा में अनेक कमियाँ हैं सो मुक्ते खूब मालूम है। पाठक-पाठि-काओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की केवल रूपरंखा है; और साथ ही भेरे पास जो तुच्छ साधन ये उन्हीं के आधार पर मैंने इसे बस्तुत किया है।

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी। मेरे दास्ते में बद्द बड़ी कठिनाई रही। आधुनिक पारचात्य ज्ञान को अपने दिमाग में पूरी तरह जल्ब किये बिना अजीर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो धातक परिणाम होते हैं, उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस दृष्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता। आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस रहें हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुसे आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस प्रनथ में प्रत्येक नई बात पूरी ज्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी।

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को मलीई और रापद को रूपार लिखते हैं; और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं! इस लिए में यह निवेदन कर दूं कि रूपरेला में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक जतन किया गया है; और विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिकों आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस प्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुक्ते खेद है कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर सके।

इस प्रन्थ के प्रस्तुत करने में मुक्ते जिन महानुभावों की सहायता मिली है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुक्ते अपने उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस प्रन्थ को मैं जिन की मूर्त कृपा मानता हूँ। श्रद्धेय श्रोमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के श्रीजार चलाना सीखा था, और उन की कुपा का यह फल मैं उन्हों को अपित कर रहा हूँ। किन्तु उस के बाद भी मैं अनेक बार उन औजारों को गलत चला बैठता, यिद् पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर मैं अपनी सूम को और निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता। और उन दोनों आचार्यों से मैं कुछ सीख पाया से। इस कारण कि उस से पहले दो और आचार्यों की कुपा मुम पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दर्शन की शिक्ता पाई थी, और उन्हों ने मुमे भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया। प्रो० सेवाराम केरवानी जी ने मेरा आधुनिक समाजशाक और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था। रूपरेका के विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्ता की स्पष्ट छाप मुमे दीख पड़ती है।

मुखपुष्ठ तथा ६ २६ के मन्त्रों और रलोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध स्वर्गीय किव पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कुपा के लिए मैं उन का कुतज्ञ हूँ। भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर परामशे किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के श्रीयुत चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुक्ते यूनानी और लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तिय नाम मालूम करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्ख आनन्द कौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के मूतपूर्व छात्र श्रीयुत रामझा, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं।

जिन सज्जनों ने मुक्ते अपने या अपने अधीन पुस्तकालयों का उपयोग करने की इजाजत दी है, उन का निरोष कृतक हूँ। उन की सहायता के बिना मैं कुछ कर ही न पाता। द्यानम्द कालेज लाहौर के पं० भगवहत्त जी, काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व अध्यत्त डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फिल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत घीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना डी० लिट०, श्रीर उप-पुस्तकाध्यत्त श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस खंश में मुक्त पर बड़ा पहसान है। श्रीयुन शिवप्रसाद जी गुप्त तथा श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी मुक्ते श्रीर भी श्रांक मुविधायें प्रदान करने की कुपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों के खितरिक्त प्रो० मुधाकर जी, श्रध्यापक रामरत्न जी, डा० मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु श्रानन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के साथ रहीं हैं। स्व० मेजर वसु तथा गएश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब सं श्रिधक थी।

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रयाग भारों १९९०

जयचन्द्र नारंग

## भारतीय इतिहास की रूपरेखा

#### जिल्द १

- (१) भूमिका-भारतीय इतिहास की परिस्थिति
- (२) आर्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक
- (३) परीक्षित से नन्द तक

## संचेप और संकेत

#### म. साधारण

पं०=पंक्ति! go = प्रध्याय । पू०, पू=पूरव, पूरवी। अनु० = अनुवार् । पु = पुष्ठ । go == ईसवी । प्र०, प्रका० = प्रकाशित, प्रकाशक। ई० प० = ईसा से पूर्व। प्र=प्रभृति। ८०, उ=उत्तर, उत्तरी। त्तग० = तगभग । जि०=जिल्द। बि॰ = विक्रमी। জি০= জিলা। श्लो० = श्लोक। टि॰ = टिप्पणी। सं०=संख्या, संवत्, संस्कृत । ह = दक्किन, दक्किनी। सम्पा० = सम्पादित । दे० = देखिये। संस्क०=संस्करण। प०, प=पच्छिम ।

#### इ. ग्रन्थनिर्देशपरक

भ्रयं = श्रयंत्रेषे ।

श्रयं = कौटिकीय श्रयंशासाः, शामशासी सम्पा॰ २व संस्कः, मैस्र १६१६।

श्रयं दिः = विन्सेंट स्मियं की श्रवीं हिस्टरी आव इंडिया, ४व संस्कः.

श्रीक्सक्रदं, १६२४।

म्रापः = भ्रापस्तम्ब धर्मस्त्र ।

श्राभ्यः = श्राभ्यतः।यन गृह्य सूत्र । श्रा० स० ६°० = श्रार्कशोतीजिकतः सर्वे श्राव ईंडिया ( भारतीय पुरातस्य-

पक्ताक ) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरासम्ब-विभाग द्वारा

मका ।

ग्रा० स० रि० = क्रिंगहाम की श्राकियोलीजिकल सर्वे श्राव इंडिया की रिपोर्टें। वे पुरातक्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं।

इं० भ्रा० = इंडियन भ्रांटिक्वेरी (भारतीय पुरातस्य-सोत्र); बन्बई से प्रकाशित होने वासा मासिक।

इंडियन शिपिंग् = राधाकुमुद मुसर्जी कृत प हिस्टरी श्राव इंडियन शिपिंग् पेंड मैरिटाइम पेक्टिविटी (भारतीय नीवासन सीर समुद्रवर्षा का इतिहास ); संवन, १६१२।

इं० हि० का० = इंडियन हिस्टौरिकल कार्टली ( भारतीय-इतिहास-त्रैमासिक ) नरेन्द्रनाथ बाहा सम्पा॰, कबकते से प्रकाशित।

उप० = उपनिषद् ।

ऋ०=ऋग्वेद् ।

पपि० इं० = पित्राफ़िया इंडिका ( भारतीय चभित्रेख-मात्र: ); भारत सरकार हारा प्रकाशित मासिक, क्यकता ।

पते वा = पतरेय ब्राह्मण।

का० व्या० = कार्माहकेल व्याक्यान (कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास भौर सस्कृति की कार्माहकेल-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक हारा दिये जाने वाले व्याक्यान)।

कें इ० = रैप्सन-सम्पा॰ कैम्ब्रिज हिस्टरों ख्राव इंडिया, (कैम्ब्रिक विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), बि॰ १।

कैम्ब्रिज हिस्टरी=कैं० इ०।

गा० श्रो० सी० = गायकवाद शारियंटक सीरीज़ (गायकवाद प्राच्य-माका), वहीदा सरकार प्रका•।

गु० स्०=गुशस्त्र।

गीतः = गीतम धर्मसूत्र । भागन्दाभम पूना का सस्कः ।

चु० व०, चुझवरग = विनयपिटक के सन्तर्गत चुझवरग । सिंहबी बिपि में। इस के भागे की संस्था इस के सन्धकों को सुचित करती है। छा० उप० = झान्दोग्य उपनिषद् ।

- जि प्रश्नित के कि प्रश्निक के सामाइटी श्राव बङ्गाल ( ए॰ सो॰ वं॰ की पत्रिका ), क्यकता ।
- जि॰ वं॰ रा॰ प॰ सो॰ = जर्नल आव दि बीम्बे झाँच आव दि रीयल एशियाटिक से।साइटी (री॰ ए॰ सो॰ की बम्बई शासा की पत्रिका)।
- जिं बिं श्री रिं सें। = जर्नत श्राव दि बिहार पेंड श्रीरिस्सा रिसर्च सोसाइटी (बिहार-उदीसा यनुसन्धान-परिषद् की पत्रिका), पहना।
- जि रा० प० सो० = जर्नल आव दि रीयल पशियाटिक सोसाइटी ( री॰ प॰ सो॰ की पत्रिका ), संदन ।
- जातक = फ्रीसबोब सम्पा॰ बातकों का रोमन खिपि में संस्कः। उस के घागे पश्ची संख्या उक्त संस्कः की जि॰ को, दूसरी उस जि॰ के पृ॰ को स्वित करती है। जातक का नाम पहले दे कर कोच्ड में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। जहाँ किसी विशेष ५० पर ज्यान दिखाना घभीष्ट है, वहाँ पहली शैजी वर्षी गई है। जहाँ समूचे जातक की कहानी पर ज्यान दिखाना घभीष्ट है, वहाँ दूसरी ।
- ज़ाइटक्षिफ्ट ज़ाइटिश्रिफ्ट डर ड्यूशन मीर्गनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट ( बर्मन प्राच्य परिचर् की पत्रिका ), जाइपज़िग।
- दीघ० = दीघनिकाय । बि॰, पृ॰ का उन्नेस संस्त की पाकि टेक्स सोसाइटी के रोमन संस्क॰ शतुसार; कोष्ठ में संस्था दीघ० के सुन्त की।
- देवोमागवत पु० = देवीमागवत पुराख, बँगका किपि में, पंचावन तर्करक सम्पा॰, प्र॰ वंगवासी प्रेस ।

ना० प्र० प० = नागरी प्रचारिसी पत्रिका, कारी; नया संस्क ।

ना० प्र० स० = नागरी प्रचारियी समा, काशी।

पा०=पारस्कर गृह्म सूत्र।

पु०=प्राच ।

पुराग्रापाठ = पार्जीत-सम्पा॰ पुराग्र टेक्स्ट श्राच दि डिनैस्टीज़ झाब दि किता एज (किन्नुग के वंशों विषयक पुराग्रापाठ ), संबन, १६१६।

प्रा० श्र० या प्रा० भा० ऐ० श्र० = पार्बीटर का पन्त्रयेंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रैडीरान ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति ); लंडन, १६२२।

प्रा० ति० मा० = गौ॰ ही॰ श्रोका की भारतीय प्राचीन तिपिमाता, २व संस्क॰, श्रजमेर १८१८ !

बु० इं० = हाइज़ दैविद्स इत बुधिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका॰ स्टारी श्राव दि नेशम्स (जातियों की कहानी) सीरीज़ में।

षु० उप० = बृहदाग्यक उपनिषद्।

ब्रह्मवैवर्त्त पु० = ब्रह्मवेवर्त्त पुराश, प० जीवानम्य विधासागर, कवकता । भं० स्मा० वा भगडारकर-स्मारक = सर रामकृष्ण गी(पाल भगडारकर केमिमोरेशन वौत्युम (भं० स्मारक प्रम्थ), पुना, १६१७ ।

भागः पुः = श्रीमद्भागवत पुराण, त्रकाः श्रीवेकटेश्वर प्रेस, कश्वर्धः। भाः भाः पः = प्रियर्सन-सम्पाः स्तिग्विस्टिक सर्वे श्राव इंडिया (भारतीय भाषा-पदताब ), कश्वकत्ता १६०३---२८।

भारतभूमि = अयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि और उस के निवासी, सागरा १६८८।

मनु श्रीर याह्न० = बायसवाक इत मनु ऐंड याश्चलक्य (कक्षकका युनिवर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर म्याख्यान १६१७); कक्षकका १६६०।

म० भा० = महाभारत, कुम्भवोखम्-संस्क. ।

भ० व० वा महावरग = विनयपिटक के शन्तर्गत महावरग । सिंहबी बिपि में । भागे की संस्था उस के सन्धकों की।

मा॰ पु॰ = मार्कराडेय पुरास, प्रका॰ सीवानन्द विद्यासागर, कसकता । यद्धः = शुक्क यद्धवेंद, वाससनेबी संहिता ।

युष्पान च्वाक या व्यान च्याक = वेटर्स-कृत श्रीन व्यान च्याक होवल्स (व्यान व्याक की वात्रायें), बंदन, १६०४। रा० इ० = हेमचन्त्र रायचीपुरी कृत पोलिटिकता दिस्टरी आव पन्त्येंट इंडिया (भाषीन भारत का राववैतिक इतिहास), २व संस्थ•, कवकता, १६२८।

बा॰ पु॰ = बायु पुरासः, प्रका॰ भानम्बाभम, प्ता ।

वि॰ पु० = विष्णुपुरासः, बीवामन्त विवासागर प्रका॰।

वै० शै० = रा॰ गो॰ भवबारकर कृत वैष्णाविष्म शैविज्ञम पेंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्यव शैव और गौव धर्म-पडिवर्ष), स्ट्रासवुर्ग (बर्मनी) से प्रका॰ भारतीय सोव के विश्वकोष का एक प्रम्थ; द्वितीय संस्क॰, १६१६।

श० त्रा० या शत० त्रा० = शतपथ ब्राह्मखा।

श्वेताः उप०=श्वेताभ्वतर उपनिषद्।

संयुत्त०=संयुत्तनिकाय ।

सा० जी० = रमेशचन्द्र मज्मदार कृत कौर्पेरिट लाइफ़ इन प्रम्थेंट इंडिया (प्राचीय भारत में सामूहिक जीवन); २व संस्क०, कवकता, १६२२।

हिं० रा॰ = जायसवाज कृत हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), क्वकसा,

#### उ. नये संकेत

- ऽ सस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह ककारान्त संज्ञा के कन्त में क्षणे होने का यह क्षये है कि उस के कन्तिम श्रा का उचारक पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषक न में।
  - े एकार के ऊपर यह चिन्ह इस्य एकार को स्चित करता है । इस्य एकार के विषय एक विवाहका नया चिन्ह बमा खेना अभीट या; किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में बगाना असुविधायनक है; इस किए केवल यूनानी नामों में बगाया गया है।

म म का स में उसरा हुमा उमारख । जैसे मराठी जांगला, नेपानी जीसा (ठंडा), करमीरी पीरपंचाल (पहाद का नाम), तिव्वती चाड़ियों (जहापुता नवी), चीनी याङ्चे क्याङ, व्वाङ च्वाङ मादि में । परतो में भी यही उच्चारय है। इस उच्चारय का भी टाइप उसामा भभीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से मन केनल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, नहीं न करने से सर्थ की चित होती।

## संशोधन-परिवर्धन

- पूर्व प्रवास प्
- पृ० ७३ अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढ़ाइए-दे० नीचे # २८ अ।
- पु० ७४ प० २५। तिन्तत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना हो सकता है; कोशों में त्रिविष्टप का अर्थ है स्वर्ग; बाबर-पोथी के पहले रलोक में त्रिपिष्टप तिब्बत के अर्थ में जान पड़ता है। बाबर-पोथी के विषय में दें नीचे प्र० १९-२० का प्र० नि०— पू० ८९७।
- पु० ९१ पं० १४; आदि । ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रखाट होगा ।
- पृ० १०८ अपन्तिम वाक्य पर पादिटप्पणी बढ़ाइए।—६ २०८ गुप्त-युग में आता जो अभी छप नहीं रहा है।
- पु० १६२ पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइप।—कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले-पहल किनंगहाम ने १८६१ ई० मे किया था; दे० आ० स० रि० १, पु० ३०१—११। किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान-निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाकत का विरोध किया। किन्तु अब केसिम से पाये गये अभिलेखों मे कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की आनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० ६० १९२३-२४।
- पृ० २८८ पं १६ प्र पर कृष्णवेगा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे पृ० ७१६-१७ पर बदला है।
- ए० ४४६ व्यन्तिम पंक्षि के आगे बढ़ाइए—दे० राहुल सांकृत्यायन कृत बुद्धचर्म (काशी, १९८८) ए० ५५९ म, जहाँ कि ये शिनास्त्रों पहले-पहल की गई हैं।

## प्रन्थ का ढाँचा

|                                    |                     | 25          |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| वस्तुकथा                           | •••                 | (७)         |
| संज्ञेप भौर संकेत                  | •••                 | (२३)        |
| म् साघारण                          | •••                 | (२३)        |
| इ. मन्थनिर्देशपरक                  | •••                 | (२३)        |
| <b>ए</b> नये संकेत                 |                     | (२७)        |
| संशोधन-परिवर्धन                    | •••                 | (२९)        |
| प्रनथ का ढाँचा                     | •••                 | (38)        |
| चित्रों का व्यौरा                  | ***                 | (૪५         |
| प्रस्तावना (श्रीयुत काशीप्रशाद जार | सिवाल विद्यामहोद्धि | द्वारा)(४७) |

#### पहला खगड-भूमिका भारतीय इतिहास की परिस्थिति

#### पहला प्रकरण

### मारतवर्ष की मूमि

| § 8 | सीमार्थे और मुख्य भौमिक विभाग              | •••   | 3           |
|-----|--------------------------------------------|-------|-------------|
| 8 २ | उत्तर भारत का मैदान                        | ***   | 3           |
| 8 ३ | विन्ध्यमेखता                               | ***   | u           |
| 8 8 | दक्त्विन                                   | •••   | १०          |
| § 4 | <b>उत्तरी सीमा</b> न्त                     | •••   | <b>\$</b> 8 |
|     | च. हिमालय चौर उस के साथ की पर्वतशृङ्खलायें | •••   | 88          |
|     | इ. हिमालय के प्रदेश                        | 4 • • | १७          |
|     | (१) हजारा, करमीर, कष्टवार, दार्वामिसार     | •••   | १७          |
|     | (२) काँगदा से कनौर                         | •••   | 80          |

## ( ३२ )

|     |                                                        |                  | 58         |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
|     | (३) क्युँठल से कुमाऊँ                                  | •••              | २०         |
|     | (४) नेपाल                                              | •••              | २१         |
|     | ( ५ ) सिकिम, भूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश                | T T              | २२         |
| g e | <b>उत्तरपूरवी</b> सीमान्त                              | •••              | २३         |
| ş v | उत्तरपच्छिमी सीमान्त                                   | •••              | २५         |
|     | ञ्च. दरदिस्तान और बोलीर                                | ***              | २५         |
|     | इ. पच्छिम गान्धार और कपिश                              | ***              | २६         |
|     | <ul><li>चलस्व, बद्स्शाँ, पामीर, उपरता हिन्द्</li></ul> | •••              | 26         |
|     | ऋ <sub>्</sub> अफग्रानिस्तान                           |                  | ३२         |
|     | लु, कलात और लास बेला                                   | ***              | ३५         |
| § 6 | भारतीय समुद्र                                          | •••              | ঽ৩         |
| ş q | प्राचीन पाँच ''श्यल''                                  | •••              | 36         |
| ę ę | ० भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ                            | ***              | 80         |
|     | च <sub>.</sub> हिन्दी-खरड                              | • •              | ४१         |
|     | इ <sub>.</sub> पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम- श्रीर उत्तरपचि  | ब्र <b>म-खरह</b> | ઠઠ         |
|     | <b>च</b> ृपर्वत-खर <b>ड</b>                            |                  | 80         |
|     | (१) पच्छिम श्रंश-लास-बेला, कलात, 'बलो                  | चिस्तान'         | ઠઢ         |
|     | (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश                                 | ***              | <b>૪</b> ९ |
|     | (क) अफगानस्थान                                         | ***              | ૪૧         |
|     | ( स्व ) कपिश-कश्मीर                                    | •••              | ં ५१       |
|     | (ग) पञ्जाब का पहाड़ी अश                                | •••              | ५२         |
|     | (३) मध्य श्रंश                                         | ***              | ५३         |
|     | (क) अन्तर्वेद का अंश                                   | •••              | ५३         |
|     | (स्व) नेपाल                                            |                  | ५३         |
|     | (४) पूरव अंश                                           | 2+4              | લક         |

## ( ३३ )

#### दूसरा प्रकरक

|          |    | मारतमूमि के निवासी                                       | वृष्ट |
|----------|----|----------------------------------------------------------|-------|
| ş        | ११ | भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नम्लें — आर्थ और द्राविष्ट | વવ    |
| ş        | १२ | द्राविड वंश                                              | ५६    |
| ğ        | १३ | द्यार्थ वंश और द्यार्थ स्कन्ध                            | ५९    |
| 8        | १४ | दरदी शास्त्रा                                            | ६१    |
| 8        | १५ | ईरानी शास्त्रा                                           | ६३    |
| §        | १६ | ष्प्रार्थावर्त्ती शास्त्रा                               | ६४    |
| <b>§</b> | १७ | आर्थ नस्त का मूल अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता     | Ęu    |
| ş        | 86 | भारतवर्षं की गौए भाषायें और नस्तों—शावर और किरात         | ६८    |
| ş        | १९ | श्राग्नेय वंश और उस की मुख्ड या शाबर शाखा …              | ६९    |
| S        | २० | चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश · · ·                        | ඉ     |
| ş        | २१ | स्याम-चीनी स्कन्ध                                        | ષ્ક   |
| ş        | २२ | तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध                             | y.    |
| ş        | २३ | भारतीय वर्णमाला और वाङ्मय                                | ८३    |
| 35       | २४ | भारतीय जनता की मुख्य और गीए नस्तें                       | CO    |
| 8        | २५ | भारतवर्ष की विविधता श्रीर एकता, तथा उस का जातीय          |       |
|          |    | चैतन्य ***                                               | ९६    |
| Ş        | २६ | भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता                      | १०१   |
| ŝ        | २७ | उस की अपने पुरखों आर उन के ऋग की याद                     | १०४   |
|          |    | दि <b>प्प</b> णियाँ                                      |       |
| <b>₩</b> | १  | प्राचीन भारत का खल-विभाग                                 | १०५   |
| *        | २  | पच्छिम पञ्जाब की बोली—हिन्द्की                           | १११   |
| *        | 3  | ऋणों के मिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्त्तव्य का विचार       | ११३   |

| ( | 38 | ) |
|---|----|---|
|   |    |   |

|   |     | 1 10 /                                 |            | पृष्ठ |
|---|-----|----------------------------------------|------------|-------|
|   |     | इ.स्थनिर्देश                           |            | 114   |
|   |     | ध. भौमिक विवेचन के खिए                 |            | 114   |
|   |     | इ. भाषाओं और जनता की पहतास के सिप्     |            | 225   |
|   |     | उ. प्राचीन भूहत के खिए                 |            | 110   |
|   |     | भाचीन काल                              |            |       |
|   |     | दूसरा खण्ड                             |            |       |
|   |     | धार्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद    | বন         |       |
|   |     | तीसरा प्रकरण                           |            |       |
|   |     | मानव और पेल वंश                        | **         |       |
| 8 | २८  | मनु की कहानी                           | 4 6 6      | १२३   |
| 8 | २९  | मनु का वंश                             | ***        | १२५   |
| § | ३०  | ऐल वंश या चन्द्र वंश                   | • •        | १२७   |
| ş | 38  | ययाति और उस की सन्तान                  | •••        | १२८   |
| 8 | ३२  | सम्राट् मान्याता                       | ***        | १२९   |
| ş | ३३  | गान्धार राज्य की स्थापना               | •••        | १३१   |
| ş | 38  | पञ्जाब में उशीनर, शिवि और उन के बंशज   | ***        | १३१   |
| § | રૂપ | पूरवी आनव राज्य तथा मगध में आर्थी का   | नथम प्रवेश | १३३   |
|   |     | चौथा प्रकरण                            |            |       |
|   |     | हैहय वैश तथा राजा सगर                  |            |       |
| 8 | ३६  | कार्त्तवीर्थ अर्जुन                    | •••        | १३५   |
| ş | ३७  | विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और परशुराम    | •••        | १३६   |
| § | ३८  | हैहय तालजंघों की बढ़ती, मकत्त आवीत्तित | •••        | १३८   |
| § | ३९  | मेकल, विदर्भ श्रीर वत्स राज्य          | •••        | १३८   |
| Š | So  | राजा सगर                               | •••        | १३९   |
| 8 | 88  | चेदि श्रौर श्रंग देश, बंगाल के राज्य   | ***        | १४०   |

१४०

# ( ३५ )

### पांचवां प्रकरण

| राजा भरत श्रीर भारत वंश |    |                                                | वृष्ठ           |             |
|-------------------------|----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| \$                      | ४२ | पौरव राजा दुष्यन्त                             | •••             | १४१         |
|                         | ४३ | धार्यें के धाश्रम                              | •••             | १४२         |
| ş                       | ୪୪ | राकुन्तला का उपाख्यान                          | •••             | <b>688</b>  |
| §                       | ४५ | सम्राट् भरत                                    | •••             | <b>१</b> ४६ |
| 8                       | ४६ | भरत के वंशज                                    | •••             | १४६         |
| 8                       | 80 | इस्तिनापुर श्रीर पञ्चात देश                    | •••             | 880         |
| §                       | 85 | इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलर्क, लीपामु | द्रा            | १४७         |
| ş                       | ४९ | ऋषि और ऋचायें                                  | ***             | १४८         |
| §                       | 40 | भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु               | •••             | १४९         |
|                         |    | झुठा प्रकरत्व                                  |                 |             |
|                         |    | महाराजा रामचन्द्र                              |                 |             |
| 8                       | 48 | रामचन्द्र का वृत्तान्त                         | •••             | १५१         |
| ş                       | 42 | राचस भौर वानर                                  | •••             | १५३         |
| 8                       | ५३ | आर्थी का दक्किन-प्रवेश                         | ***             | <b>१</b> ५५ |
| §                       | 48 | पञ्जाब में भरत का राज्य—राजगृह, तत्त्रशिला,    | पुष्करावती      | 240         |
| §                       | 44 | भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश       | •••             | १५७         |
| ş                       | ५६ | वाल्मीकि मुनि                                  | •••             | १५८         |
|                         |    | सातवाँ प्रकरण                                  |                 |             |
|                         |    | यादव क्रीर मारत वंश की उन्नति तथा महाभारत      | <b>सं</b> त्राम |             |
| §                       | 40 | अन्धक, बृध्णि तथा अन्य यादव राज्य              | •••             | १५९         |
| §                       | 46 | राजा सुदास, संवरण और कुरु                      | •••             | १५९         |
| §                       | ५९ | वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी धौर पूर्वी राजगृ    | Ę               | १६१         |
| 8                       | Ęo | शन्तनु और उस के बंशज                           | •••             | १६२         |
| ş                       | ĘŶ | जरासन्य का साम्राज्य                           | •••             | १६२         |

### ( 38 )

|     |     |                                            |                           | ঠিন্ত |
|-----|-----|--------------------------------------------|---------------------------|-------|
| \$  | ६२  | भ्रन्धक-वृद्धिण-संघ                        | . •                       | १६३   |
| §   | ६३  | इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पागडवों की बढ़ती  | •••                       | १६३   |
| Ş   | ६४  | महाभारत युद्ध                              | ***                       | १६५   |
| ş   | ६५  | यादवों का गृह-युद्ध                        | •••                       | १६९   |
|     |     | भ्राठवाँ प्रकरण                            |                           |       |
|     |     | आरम्भिक ऋषीं का जीवन सम्यता और संस्व       | ित                        |       |
| క్ట | ĘĘ  | प्राचीन इतिहास का युगविभाग                 | •••                       | १७०   |
| _   | • • | भ्र. राजनैतिक-कृत, त्रेता श्रौर द्वापर     | •••                       | १७०   |
|     |     | इ. वाङ्मयानुसार—प्राग्वैदिकयुग, ऋचा-युग प  | <b>ष्ट्रीर संहिता-युग</b> | १७२   |
| 5   | ورع | समाज की बुनियादें                          | ***                       | १७३   |
|     |     | भ्रः जीविका अवस्थिति भार स्थावर सम्पत्ति   |                           | १७३   |
|     |     | इ. जन विशः श्रौर सजाताः                    | ***                       | १७४   |
|     |     | ड. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का  | विकास                     | १७६   |
|     |     | ऋ. जन का सामरिक संघटन-प्राय और सं-ध        | ाम, जान राज्य             | १७९   |
|     |     | तृ. आर्थ और दास                            |                           | १८१   |
| 8   | ६८  | चार्थिक जीवन                               | •••                       | १८२   |
|     |     | अ. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का | विनिमय                    | १८२   |
|     |     | इ. शिल्प                                   | •••                       | १८३   |
|     |     | ड. पिंगु लोग और ब्यापार, नागरिक तथा न      | विक जीवन                  | १८४   |
|     |     | ऋ. विदेशों से सम्पर्क—बाबुल और काल्दी      | •••                       | १८५   |
| Ş   | ६९  | राज्य-संस्था                               | •••                       | १८७   |
|     |     | थ. राजा का वरण                             | •••                       | १८७   |
|     |     | इ. समिति                                   | ***                       | १८८   |
|     |     | <b>स.</b> सभा सेना श्रीर विद्थ             | •••                       | १८९   |
|     |     | ऋ॰ राज्यामिषेक                             | ***                       | १९०   |
|     |     | लुः श्रराजक राष्ट्र                        | •••                       | १९२   |
|     |     |                                            |                           |       |

| (  | ३७ | )  |
|----|----|----|
| ١. | 40 | _/ |

|   |    |                                              |               | AB.         |
|---|----|----------------------------------------------|---------------|-------------|
|   |    | ए. साम्राज्य आधिपत्य छोर सार्वभौम चन         | वर्तित्व      | १९२         |
| 8 | 90 | धर्म-कर्म                                    | •••           | १९३         |
| 8 | ७१ | सामाजिक जीवन                                 | •••           | २०१         |
|   |    | श्र. विवाह श्रौर क्रियों की स्थिति           | •••           | २०१         |
|   |    | इ. सामाजिक ऊँचनीच                            | •••           | २०५         |
|   |    | <b>ड. स्तान-पान, वेषभूषा, विनोद-</b> ञ्यायाम | ***           | २०५         |
| ş | ७२ | आर्थ राष्ट्र का आदर्श                        | •••           | २०७         |
| ş | φş | ज्ञान और वाङ्मय                              | ***           | २०७         |
|   |    | ब. ऋचायं यजुष् और साम                        | •••           | २०७         |
|   |    | इ. लिपि और वर्णमाला का आरम्भ त               | था आरम्भिक    |             |
|   |    | सहितायें                                     | ***           | २०९         |
|   |    | उ. वेद का र्थान्तम वर्गीकरण                  | * * *         | २१२         |
|   |    | परिशिष्ट ग्र                                 |               |             |
|   |    | प्राचीन युगों की वंशतालिकार                  | ŧ             |             |
|   |    | [१] राज-वंश                                  | 444           | २१४         |
|   |    | [२] झानव राजा उशीनर का वंश                   | •••           | २२०         |
|   |    | [३] ऋषि-वंश                                  | •••           | <b>२२१</b>  |
|   |    | [ ४ ] भारत-युद्ध के ठोक बाद की वंशता         | ा <b>लिका</b> | २२२         |
|   |    | टिप्पणियाँ                                   |               |             |
|   | 8  | प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक         | मल्य तथा उस   |             |
|   |    | सं सम्बद्ध प्रश्न                            | •••           | २२४         |
|   |    | त्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मृ       | ल्य है ?      | २२४         |
|   |    | इ, क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई०            |               | , , ,       |
|   |    | गुरू होता है ?                               | 6             | २२६         |
|   |    | च. प्राचीन आयों का राजनैतिक इतिहास           | ा. तथा उन में | , , ,       |
|   |    | ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न        |               | <b>२२</b> ७ |
|   |    | and the second second second second second   |               | ,,,         |
|   |    |                                              |               |             |

|              |    |                                                        | पृष्ठ |
|--------------|----|--------------------------------------------------------|-------|
|              |    | ऋ. 'पुराख-युग' तथा पौराखिक अनुभृति का अन्य उपयो        | ग २३० |
|              |    | लृ. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार "                      | २३१   |
|              |    | प. पार्जीटर का कार्य                                   | २३५   |
|              |    | ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता                      | २३६   |
|              |    | को. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग         |       |
|              |    | (Epic period) कोई पृथक् युग नहीं                       | २३९   |
|              |    | औं क्या प्राचीन आर्यी अथवा त्राहाणों में ऐतिहासिक      |       |
|              |    | बुद्धि का श्रमाव था ?                                  | २४०   |
| <b>æ</b>     | ų  | आर्था का भारत से उत्तरपिछम फैलना "                     | २४७   |
| ₩            | Ę  | क्या मानव द्राविड थे ?                                 | • २४८ |
| ₩.           | 9  | अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जातियाँ; लका के         |       |
|              |    | राजसों श्रीर वानरां के श्राधुनिक वंशज                  | २५०   |
| ₩            | 6  | ञ्चार्य राज्यों पर च्यटिवयों का प्रभाव                 | २५३   |
| ₩            | ٩  | प्राचीन आर्य धर्म, तस्वज्ञान और संस्कृति ''            | २५४   |
|              |    | द्यः 'ब्राह्मनिष्म्' एक भ्रमजनक शब्द                   | २५५   |
|              |    | इ. क्या 'ब्राझनिजम्' आरम्भ मे अनार्य थी ?              | २५६   |
|              |    | ड. 'ब्राह्मनिज्म्' क्या थी ?                           | 246   |
| *            | ₹o | अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण्-राज्य "                   | રવલ   |
| #            | 88 | श्रीसत पीढ़ी का समय तथा भारत युद्ध का काल              | २५९   |
| <b>&amp;</b> | १२ | वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क                         | २६३   |
| <b>æ</b>     | १३ | प्राचीन आर्थी में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ? | २७०   |
| #            | १४ | भारतीय अत्तरमाला और लिपि का उद्भव                      | २७२   |
|              |    | त्र. बुइतर का मत                                       | २७२   |
|              |    | इ. भ्रोमा का सिद्धान्त                                 | २७२   |
|              |    | च जायसवास की स्थापनामें                                | २७४   |
|              |    | ऋ. भएडारकर की सहमति                                    | 24/   |

|                                                    | 88  |
|----------------------------------------------------|-----|
| न्तु. परिग्णाम                                     | २७८ |
| अन्यनिर्देश                                        | 260 |
| च. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के खिए             | ₹⊑0 |
| इ. सम्बता और संस्कृति के इतिहास ( 🕸 ६७-७३ ) के बिप | २८१ |

### तीसरा खण्ड परीचित् से वन्द तक

### नीवाँ प्रकरण

### महावादी जनकों का युग

|   |    | 3                                                 |     |
|---|----|---------------------------------------------------|-----|
| ş | o8 | राजा परीचित् भौर जनमेजय "                         | २८५ |
| ş | ७५ | बारह राजवंश और दिक्सनी सीमान्त की जातियाँ         | २८६ |
| 8 | હફ | कुद-पञ्चाल का मिलना                               | 269 |
| § | 99 | ज्ञान और तस्वचिन्तन की सहर "                      | २८९ |
|   |    | थ. निकेता की गाथा · · ·                           | २९० |
|   |    | इ. मैत्रेथी, सत्यकाम जाबाल और पिष्पलाव के शिष्यों |     |
|   |    | की कहानियाँ                                       | २९२ |
|   |    | <ul><li>अश्वपति कैकेय की बात</li></ul>            | २९३ |
|   |    | ऋ. "जनक" की सभा                                   | २९४ |
|   |    | लु, डपनिषदों के धार्मिक विचार                     | २९५ |
| ş | 96 | क्कान का विस्तार-चेत्र; चरण शाखायें आश्रम और परि- |     |
|   |    | षदें; उत्तर वैदिक वाङ्गय                          | २९७ |
| ş | ७९ | सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन का           |     |
|   |    | विकास; वर्णात्रम-पद्धति और ऋगों की कल्पना         | ३०१ |
|   | ८० | जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंखाओं का विकास   |     |
|   |    | अम्पनिर्देश                                       | 3.4 |

|   |     | ( 80 )                                     |               |      |
|---|-----|--------------------------------------------|---------------|------|
|   |     | दसवां प्रकरण                               |               | 58   |
|   |     | सालह महाजनपद                               |               |      |
|   |     | ( ५-७-६ शताब्दी ई० प्० )                   |               |      |
| ş | ८१  | विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध | में राजविष्लव | ३१०  |
| ş | ८२  | सोलह महाजन१दों का उदय                      | ***           | ३१२  |
| Ş | ૮રૂ | कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवि        | त में राज-    |      |
|   |     | विप्तव                                     | ***           | 386  |
| 8 | ८४  | आर्थिक उन्नति —श्रेखियो निगमों और न        | गरों का       |      |
|   |     | विकास                                      | •••           | ३२०  |
|   |     | भ. कृषि, तथा प्रामों की भार्थिक योजना      | ***           | ३२०  |
|   |     | इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ              | ***           | 323  |
|   |     | उ़ देशी चौर विदेशी व्यापार, नगरियाँ चौ     | र जिगम        | ३२६  |
| Ş | 24  | राज्यसंस्था में परिवर्त्तन                 | ***           | ३३२  |
|   |     | ञ. त्रामों और नर्गारयों का अनुशासन         | •••           | ३३२  |
|   |     | इ. कंन्द्रिक अनुशासन                       | •••           | ३३५  |
|   |     | उ. सघराज्य और सार्वभीम राज्य               | 400           | ३३७  |
| ş | ८६  | सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्मय व        | ने प्रगति     | ३३८  |
|   |     | श्र. सामाजिक जीवन                          | •••           | 336  |
|   |     | इ धार्मिक जीवन, तीर्थक्कार पार्श्व         | •••           | ३४३  |
|   |     | उ ज्ञान और वाङ्मय के नये देत्र-अर्थः       | तास्त्र और    |      |
|   |     | लौकिक साहित्य                              | ***           | 340  |
|   |     | अन्य निर्देश                               | ***           | 249  |
|   |     | ग्यार <b>हर्वा</b> प्रकरक                  |               | ,,-  |
|   |     | मगनान् नुद और महानीर                       |               |      |
|   |     | ( 45; — 485 <b>40</b> 40 )                 |               |      |
| ş | Ç\9 |                                            | •••           | ३५३  |
| - |     |                                            |               | 4 14 |

|   |     |                                           |              | ã <u>a</u> |
|---|-----|-------------------------------------------|--------------|------------|
| ş | ९९  | श्रवन्तिराज प्रद्योत श्रीर वत्सराज खर्यन  | ***          | 391        |
| § | १०० | कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार          | •••          | ३९५        |
| 5 | १०१ | मगध-अवन्ति की होड़, वृजि-संघ का अन्स      | ***          | 390        |
| ş | १०२ | अवन्ति मे फिर विप्तव, गान्धार-राज्य का इ  | <b>।•</b> त  | 800        |
| ş | १०३ | पच्छिमी जगत की आर्थ जातियाँ और राज्य      | •••          | 80\$       |
| § | १०४ | प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी              | ***          | ४०३        |
|   |     | अ, प्राचीन ईरान                           | 444          | ४०३        |
|   |     | इ, दाह और शक                              | ***          | ४०५        |
| ş | १०५ | हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत     | में पारसी    |            |
|   |     | सत्ता                                     | ****         | ४०७        |
| ş | १०६ | मगध-सम्राट् अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थाप  | रना, अवन्ति  |            |
|   |     | मगघ-साम्राज्य में सम्मिलित                | 444          | ४११        |
| § | १०७ | मगध-साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द्र | ।जा—नन्दि-   |            |
|   |     | वर्धन और महानन्दी                         | •••          | ४१२        |
| ş | १०८ | पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिन्ध) और | सुराष्ट्र के |            |
|   |     | संघ-राष्ट्र                               | •••          | 868        |
| 8 | १०९ | पारड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना (र   | त्रग० ४००    |            |
|   |     | ई० पू०)                                   | ***          | ४१७        |
| 8 | ११० | सिंहल में आर्य राज्य, विजय का उपाख्यान    |              | 886        |
| Ş | १११ | दिक्खनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन           | •••          | ४२०        |
|   |     | <b>झम्पनिर्दे</b> श                       | ***          | 858        |
|   |     | तेरहवाँ प्रकरण                            |              |            |
|   |     | पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति        |              |            |
| 5 | ११२ | पूर्व-नन्द-युग का बाक्मय                  | ***          | ४२४        |
|   |     | <b>च</b> ्सूत्र प्रन्थ                    | •••          | ४२४        |
|   |     | इ. सुत्तों के निकाय                       | ***          | ४२८        |
|   |     |                                           |              | _ ,-       |

|                |       | ( ४३ )                                         |             |                     |
|----------------|-------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                |       | उ. श्रर्थशास                                   | •••         | <b>पृष्ठ</b><br>४२८ |
|                |       | ऋ. इतिहास-पुराण                                | •••         | ४३१                 |
|                |       | लु. रामायण श्रौर भारत                          | ***         | ४३२                 |
|                |       | ए. भगवद्गीता                                   | •••         | ४३३                 |
| S              | ११३   | धर्म और दर्शन                                  | •           | ४३५                 |
|                | ११४   | श्रार्थिक जीवन श्रौर राज्य-संस्था का विकास     |             | ४४१                 |
|                |       | थ. मौलिक निकाय वर्ग या समूहप्राम श्री          | ण निगम      |                     |
|                |       | पूग गण आदि                                     |             | ४४१                 |
|                |       | इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन        | •••         | 880                 |
|                |       | उ सार्वभौम चादर्श की साधना                     | •••         | ४४८                 |
| 8              | ११५   |                                                | ौर स्थापना  | ४४९                 |
| ş              | ११६   | सामाजिक जीवन                                   | •••         | ४५६                 |
|                | • • • | <b>प्रन्थनिर्देश</b>                           | ***         | 84.                 |
|                |       | विशिष्ट उ                                      |             |                     |
|                |       |                                                |             |                     |
|                |       | घटनावली की तालिकायें और तिथियां                |             |                     |
|                |       | [१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें               | •••         | ४६२                 |
|                |       | [२] रौशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटना            | यें         | ४६३                 |
|                |       | टिप्पणियाँ                                     |             |                     |
| <b>æ</b>       | १५    | नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश           | 4 • •       | ४६६                 |
| <del>(1)</del> | १६    | उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्र | कारा        | ४६८                 |
| <b>₩</b>       | १७    | कम्बोज देश                                     | •••         | 800                 |
| 8              | १८    | प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत् से सम्पर्क    | •••         | ४८१                 |
| 4              | १९    | पौर-जानपक्                                     | ***         | 850                 |
| <b>#</b>       | २०    | चत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ?             | • • •       | ४९१                 |
| <b>&amp;</b>   | २१    | बढली का अभिलेख और पच्छिम भारत में              | जैन धर्म के | • • •               |
|                |       | प्रचार की प्राचीनता                            | •••         | ४९३                 |

|   |    |                                                        |        | 88           |  |  |
|---|----|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|
| € | २२ | शैशुनाक श्रौर नन्द इतिहास की समस्यार्ये                | •••    | ४९४          |  |  |
|   |    | <b>डा.</b> प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पार्दाटप्पगी के र | रप में | ४९६          |  |  |
|   |    | इ. दर्शक = नागदासक ?                                   | •••    | ४९६          |  |  |
|   |    | ड. श्रनुरुद्ध श्रौर मुण्ड की सत्ता                     | • • •  | ४९८          |  |  |
|   |    | ऋ. शिद्युनाक विन्विसार का पूर्वज या नागदासक का         |        |              |  |  |
|   |    | अमात्य ?                                               | ***    | ୪९ <b>९</b>  |  |  |
|   |    | लृ. धवन्ति का श्रज और नन्दिवर्धन = मगध                 | का अज  |              |  |  |
|   |    | उदयी श्रौर नन्दिवर्धन                                  | ***    | 400          |  |  |
|   |    | ए. शैद्युनाक प्रतिमार्थे                               | ***    | ५०१          |  |  |
|   |    | ऐ, कालाशोक=नन्दिवर्धन <b>?</b>                         | ***    | <b>५</b> ७५  |  |  |
|   |    | श्रो. पूर्व नन्द श्रौर नव नन्द                         | •••    | ५०६          |  |  |
|   |    | थ्यौ. नन्द संवत्                                       | •••    | 420          |  |  |
|   |    | अं. महानन्दी श्रीर उस के बेटों की सत्ता                | ***    | ५११          |  |  |
|   |    | <b>थः</b> . निर्वाण-संवत्                              | 400    | ५१२          |  |  |
| # | २३ | ''सत्त त्रर्पारहाणि धम्म"                              | •••    | ५१४          |  |  |
| * | २४ | सिंहल-विजय का काल श्रीर दिक्खन भारत में श्रायों के     |        |              |  |  |
|   |    | फैलाव का सामान्य कम                                    | •••    | <b>લ</b> શ્લ |  |  |
|   |    | <b>अ</b> नुक्रम <b>ि्का</b>                            |        |              |  |  |
|   |    | त्र. परिभाषात्रों की                                   |        |              |  |  |
|   |    | इ. उद्घृत प्रन्थों की                                  |        |              |  |  |
|   |    | च. नामों की                                            |        |              |  |  |
|   |    | भूल-चृक                                                |        |              |  |  |

# पहता लएर-भूमिका-भारतीय इतिहास की परिस्थिति

#### पहला पकरण

### भारतवर्ष की भूमि

### § १. सीवार्ये और ग्रुख्य भौगोत्तिक विभाग

हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी मुंदर हदबंदी कर दी है। उस के उत्तर हिमालय की दुर्भेंच शृंखला है। उत्तरपूरब लुशेई, नागा और पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तरपिछम कलात, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं... पूरब, दिक्लन और पिछम की बाकी आधी परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार व बड़े भौगोलिक विभाग स्पष्ट दोख पड़ते हैं—(१) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला और (४) दिन्छन। प्रत्येक की विवेचना हम अलग् अलग करेंगे।

# § २, उत्तर भारत का मैदान ...

ं उत्तर के पहाड़ों के नीचे एक भ्रोर सिंध-सतलज भीर दूसरी भ्रोर गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की मरु-

१ भारतमूमि, ए० २४-२७।

भूमि और घाड़ावका ('घरबली पर्वत'!) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरु तेत्र के बांगर की तंग गर्दन जमना के खादर को सतल ज के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर भारत का एक र ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध-गंगा-मैदान भी कहने हैं।

मनुष्य को सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक निद्यों के उपनाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन अत्यंत उपनाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले-पहल जंगली पौथों के। घरेल बना कर खेती करना सीखा, और जिन में मानव सभ्यता का सब से पहले उदय हुआ। समूचे जगत में इस बात में उस का मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते है—एक चीन की पीली नदो (होआइहां) और याइच्चे क्याइ के काँठे, दूसरे, फारस की खाड़ी में गिरने वाली दजला और फरात निद्यों का दांआब, तथा तीसरे मिस्न की नीत नदी का काँठा।

अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक

१ सारर = नदी की मिटी से बनी उपजाऊ शूमि, नदी का कच्छ ; बाँगर = निर्मं स्पूसी ऊँची भूमि जो नदी की मिटी से न बनी हो। सादर बाँगर ठेंड साड़ी बेशनी के शब्द हैं।

र प्राचीन भारत में भी इस समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एक गिनने का विचार पाने हैं। पांक वाक सब में उस का नाम है बस्तुदीपतक (जस्तुदीय-तक); जातक, ति० ३, ए० १४६; वि० ४, ए० १४३ ( अंग्रेज़ी चनुवादकों ने यहाँ 'तक' का कर्य नहीं समस्य ); वि० ४, ए० ४६६। बस्तुदीय पांकि में सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।

व भीनी 'हो' और 'स्थाक' दोनों का अर्थ है नदी।

विशाल जंगल था, और उस जंगल की घीरे घीरे साफ कर के ही हमारे प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था?।

इस मैदान के कई दुकड़े खासानी से खलग खलग दीख पड़ते हैं।
ठीक उत्तरपूरबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पिच्छम-पूरब प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक
खलग प्रदेश है, उसी का नाम खासाम है। फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से
दिखाई देते हैं—जहाँ गंगा-जमना दिक्तन-पूरब-वाहिनी हैं वह खपरला गंगा
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो गई है वह बिचला गगा-काँठा है;
खोर जहाँ फिर समुद्र की खोर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं वह गंगा
का मुहाना है। गंगा खौर ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम
समतट है। उस के उत्तर गंगा खौर ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश वरेंद्र है,
समतट के पूरब का मैदान का दुकड़ा खास बंग है, खौर उस के पिच्छम का
राढ़। बंग मैदान की एक नेकि, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत
के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के काँठे की तरह बढ़ी है। राढ़, बरेंद्र, बंग और
समतट मिला कर बंगाल बनता है।

डयर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट दुकड़े हैं। जहाँ सिंधु-नद ने अपनी पाँचों भुजायों फैला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी सिमट कर अकंत सिंध मे आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर-पिछ्झमी छोर से उस की एक ने।क पहाड़ों के अन्दर दढ़ी हुई है; वह कच्छी गंदाबठ कहलाती है।

कुर तंत्र के बाँगर के। आधा सतलज के और आधा जमना के स्वादर में गिन लें, तो समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से झः हिस्से हुए— सिंव, पंजात्र. उपरला गंगा-काँठा, विचला गंगा-काँठा, गगा का मुद्दाना या बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम।

सालज श्रीर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नजदीक निकल कर भी फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सहायक नदियों का कल एक

<sup>1.</sup> मीचे §§ १४, ६३।

तरफ है और गंगा की सहायकों का जिलकुत दूमरी तरफ । इसका यह अर्थ है कि सिंध और गंगा के प्रक्षवण-तेत्रों के बीच कुत्र ऊँची जमीन है जो उन्हें एक-रूसरे से जालग किये देती है। दिख्लन अंश में तो आड़ाबळा की शृंखला और उस के पच्छिम लगी हुई ढाट या थर नामक महभूमि यह जल-विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश मे वही काम कुरुत्तेत्र के बाँगर ने किया है। सिंध और गंगा के प्रस्तवण-तेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गईन ही एक गात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा मरूच है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-पायरा के काँठे खुले मैदान हैं, जहाँ आमने-सामन से आने वाली दां विरोधी मेनाओं के लिए एक दूसरे का बेरा कर के पीछे की आर से चले जाने की काफा गुंजाइश है। लेकिन बाँगर का इस तंग गईन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड और दिक्खन महभूमि है; पूरव से पाच्छम या पच्छिम से पूर्ण जाने वालो सेना का यह तग रास्ता तय करना ही होगा। इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णायक लड़ाइगाँ हुई है।

उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपय पिछ्डम से पूरव जरा दिक्खन
मुकते हुए उस की लम्बाई के कख मे है, और सिध काँठे का राजपय निदयों
के बहाव के साथ दिक्खन-दिक्खन-पिछ्डम। निदयों के सिवाय कोई विशेष
क मवट पूरव-पिछ्डम के रास्ते के। लाँधनी नहीं पड़तो, और उन्हें भी प्रायः
वह उत्तर उथले पानी पर हिमालय की छाँह मे हो पार कर लेता है। पंजाब के
दिक्खनी हिम्से से जमना-काँठे का सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी
उस का हिमालय की छाँह में रहना जरुरी है। सिंध और जेहलम के बीच
नमक की पहाड़ियाँ, कुरुन्नेन-बाँगर की उपर्युक्त गर्दन, और बिहार में गगा
के दिक्खन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के। आ छूनी हैं उस
रास्ते पर खास नावेबदी की जगह हैं। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है
केवल निद्यों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के विचले काँठे से बही निद्याँ भी
जाने आने का साधन हो जाती हैं, और पूरव बंगाल और आसाम में तो बही

मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां श्यल-प्रार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की निदयों का रास्ता भी बहुत चलता था।

### § ३. विन्ध्यमेखला

गंगा-जमना मैदान के दिक्खन उन निह्यों की दिक्खनी शाखाओं अर्थात् बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वहीं विन्ध्यमेखला है, जिस के पिछल्लमों होर पर आड़ावका की बाँह ऊपर बढ़ी हुई है। नर्भरा और सोन की दूनों ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड़, पन्ना और कैमोर-शृङ्खलायें उन के बत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हजारी-बाग, राजमहल शृङ्खलायें दिक्खन।

प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया जाता कि पार्वता और बनास से ले कर बेतवा तक कुल निद्यों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से कि बेतवा की पूरवी शाखा धसान (दशाणी) केन और टोंस आदि निद्यों का निकास हुआ है विनध्य पर्वत कहलाता, और उन दानों के दिक्खन तापी और वेग्यगंगा से ले कर उड़ोसा की वैतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं वह ऋज पर्वत रे। अर्थात् इस दोहरी पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का

१. हिन्दी तून शब्द संस्कृत मीणी से बना है, और उस का अर्थ है पहाबी श्रञ्जाबों के भाता थि। हुआ मैदान। प्रायः निदयों के मधाहों से पहाकों के बांख कूमें बन जाती हैं। प्रायी शब्द के खिए है. मा० पु० १२, १४; वा० पु० १, ३६, ३३, ३७, १-३; १, ३८, १।

२. वा॰ पु॰, १, ४४, ६७-१०३; वि॰ पु॰, २, १, १०-११; मा॰ पु॰, ४७, १६-२५। इस सम्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोबमाब भी है। ऊपर को विका गया है वह सब पुरायां के पाठ का समन्त्रय कर के और फिर भी पुराने विचार को कावकब के संशोधित रूप में। विशेष विवेषका के बिए दे. मारतम् मि, ए॰ ६३-६५ दिप्पणी।

पिष्ठमी खंड पारियात्र श्रीर पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दिक्सनी हिस्सा श्रम् है जिसे पारियात्र से नर्मदा की श्रीर विन्ध्य से सीन की दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पर्वतें के। मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, श्रीर जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के श्र्य में करते हैं तब बनास के उत्तर आड़ावका की समूची शृंखला को भा इसो में गनते हैं। उस के श्रातिनिक गुजरात का रम्य मैदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दिखन में, और विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग में करते हैं।

विन्ध्यमेखला के दिक्खन तरफ तापी का काँठा और वर्धा, वेशागंगा भौर महानदी का उतार फिर ढाल के। सूचित करते हैं; वही ढाल उस की दिक्खिनी सीमा है। उस के दिक्खन तरफ जो त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या पठार बच गया वह दिक्खन भारत या दिक्खन है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पिष्छम से पूरव गुजरात के खितिरक पाँच दुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जा चम्बल के पिष्छम का खाड़ावज के चौगर्द का भदेश है। थर की मक्भूमि उस का पिष्छमी छोर है जो उसे सिन्ध से खलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी की ढाट कहते हैं, और वह ढाट भी पिष्ठमी राजपूताने या मारवाड़ का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरव तरफ बनास का काँठा भी उस में सिन्मिलत हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल और सिन्ध की उपरली दूनें, उन के ठीक दिक्खन नर्मदा की विचली दून और सातपुड़ा-शंखला का पूरवी माग बुरहानपुर के उपर तक सिन्मिलत हैं। राजपुताना आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल-खरड, जिस में बेतवा धसान और केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दून और प्रवादी से अमरकएटक तक ऋत्व पर्वत का हिस्सा सिन्मिलित हैं। उस की परवी सीमा टोंस है। उस के परव सोन की दून, जहां वह पष्टिक्षम से परव

बहता है, बघेलखएड है। बघेलखएड के दिक्खन मेकल श्वला के श्रमर-कएटक पहाड़ को छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा पठार है। बघेलखएड-अत्तीसगढ़ को मिला कर हम विन्ध्यमेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं। उस के पूर्व पारसनाथ पर्वत तक माड़खएड या छोटा नाग-पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। माड़खएड में ऋच पर्वत का जे। श्रांग है, उमे श्राजकल हजारीबाग शृंखला कहते हैं। पूर्व जाते हुए उस को भी दो फाँकें हो गई हैं जिनके बीचोंचीच दामोदर बहता है। उत्तर को फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, श्रीर दिक्खन की से राँचो का। इन दोनों पठारां का मिला कर माड़खएड प्रदेश बना है।

राँ वी का पठार एक नोचो पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरभंज और केंदूमर के पहाड़ों सं, जिन मे वैतरणों के स्नांत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परिभाषा के अनुसार वैतरणों भी ऋत पर्वत से निकती गिनी जाती थी, उस हिसाब से मयूरभज और केंदूमर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, किन्तु आजकन उन्हें दक्खिन भारत के पूरवी घाटों में ही गिना जाता है।

खेनी की उपन में निन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों की उपन में वह निशेष धनी है। इस कारण उस का बड़ा ज्यावसायिक (industrial) गौरव है। इस के अतिरिक्त उत्तर और दिन्खन भारत के बीच के मुख्य रास्ते निन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँन कर ही गयं हैं, इस से उस का सामरिक और ज्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँठे से सीधे दिन्खन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर बीच मे पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दिन्खन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँच कर गुजरात पहुँचता है। अनमेर के कुन्न दिन्खन से आड़ाबळा के पाच्छम निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है। अनमेर राजपूताना के टीक केन्द्र में है; उस के और आड़ाबळा के पच्छम उत्तर अंश में बीकानेर और दिन्छनी अंश में बीकानेर और दिन्छनी अंश में मारवाइ है; पूरव तरक, उत्तर कन्नवाड़ा या दुरहार-

प्रदेश और दिक्लिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीकानेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम गस्ता श्रजमेर द्वारा ही है। इसी से श्रजमेर माना समूचे राजपूताना की चाबी है।

मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गांदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है वह प्राचीन काल से उत्तर और दिक्खन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा मे प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दिक्खन के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरं पर वही कुरुचेत्र का बागर है। इस कारण पंजाब और गगा-काँठ के बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दिक्खन जाने बाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए हैं।

आगरा के पूरब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गादावरी, महानदी या नर्भदा-तापी के काँठों में जाने बाले रास्ते युन्देलखएड लाँव कर जाते हैं। किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दिक्खन जाना हो तो सीधे दिक्खन मुँह कर माइखएड पार करने के बजाय उस के पूरब धूम कर बंगाल से तट के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण भाइखएड उत्तर-दिक्खन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; और यही कारण है कि मारतवर्ष की सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की खूत से बची हुई उस में अब तक अपनी आरम्भिक जीवनचर्या के अनुसार रहती आती हैं।

### § ४. दक्खिन

दिक्खन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की शृंखलायें जो क्रमशः पांचेछमी और पूरनी घाट कहलाती हैं। पांच्छमी घाट या सहाद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दिक्खनी केरल या मलबार है। कोंकण से घाट की चोटियाँ या घाटमाण एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के पूरव तरफ बड़ी बड़ी निद्यों की दूनें हैं। उन दूनों और केंक्स के बीच सहादि के उपर से जो रास्ते हैं, वे सब बाट कहलाते हैं।

द्क्लिन की सब बड़ी निद्यां पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की जमीन का ढाल पूरब तरफ है। श्रीर पूरब तरफ उन निद्यों की दूनें खुलती गई हैं, श्रीर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि पूरबी घाट की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई श्रीर निद्यों को रास्ता दिये हुए है। पूरबी घाट के पूरब इन निद्यों के गुहानां पर मैदान का एक अच्छा चौड़ा हाशिया भी बन गया है, जो केंकिंग के तंग कीते से करीब चौगुना है।

कृष्णा नदी दिक्खन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के उत्तर पिल्छमी और पूरवी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दिक्खन वे दोनें कमशः उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलिगिर पर एक दूसरे में भिल जाते हैं। नीलिगिरि माना उत्तर मुँह कर बायें और दाहिने दो बाहें फैलाये हुए है।

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में सझाद्रि ने पूरब ढलते हुए अपनी कई भुजाये आगे बढ़ा दी हैं जा गोदावरी और कृष्णा की अनेक धाराआ का एक दूसरे से अलग करती हैं। पूरबो घाट का उत्तरी अंशामहेन्द्र पर्वन है, जो महानदी और गोदावरी के बीच जलविभा-जक है। अत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती हुई वेखगंगा और महानदों के पानियों को बाँटनी जाती है। इस प्रकार गोदा-वरी और महानदों के प्रस्नवण-चेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रस्नवणचेत्र के। हम सहाद्रि के पूरबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पर्वत के चौगिर्द प्रदेश तथा महानदी काँठे के। इस से अलग। महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शृक्कता में कृष्णा के दिक्खन श्रीशैल या नालमले पर्वन है। उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदगबाद या गोलकुण्डा के जिस पठार में सं गुजारी है वह पच्छिमी और पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है। नासिक के दिक्खन थलबाट से अहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो बाँहीं मंजोरा और भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों और गोलकुण्डा पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब धदेश को, अर्थान् गोलकुण्डा पठार, नालमले पर्वत के प्रदेश और गोदाबरी कृष्णा के मुहाने का मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरभंजकेंद्र भर के पहाड़ों के चौगिर्द तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह नेलंगण है, और दानों क पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है।

कृष्णा कं दिक्खन पूरबी और पिछ्छमी घाटो के निकट आ जाने से मैसूर या कर्णाटक का ऊँचा अन्तः प्रवर्ण पठार बन गया है, जो उस विभाग के पिश्वमार्थ की सूचित करता है। सह्याद्रि को पूरबी ढाँगों क, मैसूर पठार के, नालमलै पर्वत के और मूसी-पठार के बाच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की दूने चारों तक से चिर गई हैं, और अन्त में नालमले या श्रीशैल के चरणों को धोते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेर के बाहर निकली है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुगंभद्रा के बीच का दोश्राव, दिखन भारत के उत्तरार्ध आर दिस्णार्ध के राज्या के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं।

कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से श्रधिक ऊँचा है, लेकिन उस के दिक्खन होर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता समाप्त हो कर मैदान श्रा जाता है। उस मैदान के दिक्खन फिर श्रानमले छोर एलामले पर्वत हैं। मले तामिल शब्द है जिसका श्रर्थ है पर्वत; उसी का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वर्ता का नाम हो गया है।

कर्णाटक-पठार के पूरव वड-(उत्तरो) पैएणार नदी के दक्खिन मैदान की खुली पट्टी चालमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमलै और एलामलै पर्वतों के पिच्छम का तट केरल हैं, श्रीर वे पर्वत तथा बह तट भी द्रिवड देश का ही श्रश हैं। नीलिंगिरि श्रीर श्रानमलै के शीच मैदान का जो फीता केरल को कावेरी-काँठे से मिलाता है उसी में से पालघाट का राजपथ गया है।

द्रविड देश को रामेश्वरम् के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला समुद्र पार सिहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए हैं। सिंहल भी दक्खिन भारत का एक पृथक् प्रदेश हैं। इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः प्रदेश हैं— महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड और सिंहल।

दिक्खन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। पुत्राहु आदि की गोमेंद की और गोलकुण्डा की होरे की खानें पिछले इतिहास में जगत्म-सिद्ध रही हैं। आजकल भी केल्हार की खान से साना निकलता है। आधुनिक ज्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ विन्ध्यमंखला और दिक्खन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त, दिक्खन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों और चन्दन, केला, कर्पूर, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, और संसार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का ज्यापार करने के तरसती रहीं है। सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और बराह को काली मिट्टी में भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास पैदा होती है।

दिक्सन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी तट के साथ साथ बगाल सं कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय उस के सब मुख्य रास्ते उस की निद्यों की दिशा में उसे उत्तरपिच्छम से दिक्खनपूरब आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ ममुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय सं चलता है। उसी प्रकार भीमा और कुच्णा के निकास के निकट से उन निद्यों की दूनों में होते हुए

कृष्णा-तंगभद्रा-दोन्नाव को अथवा मैत्र पठार को बीचोंबीच काट कर काञ्ची-बरम या तंजीर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत पुराने और अत्यन्त महत्त्व के भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्वि और नालमले के तथा मैसर और मूसी-पठारों के बीच विसी हुई दूने उन सहतों की ठोक गर्दन घरे हुए है। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश द्क्लिन का कुरु तंत्र है; और उस हिसाब से महाराष्ट्र दिक्खन का अफगानिस्तान, तथा चालमरडल दिक्खन का गंगा-काँठा है। तंजार से पालघाट है। कर केरल जाने वाला राम्ता भी बड़ा पुराना और महत्त्व का है।

#### ६ ५. उत्तरी सीमान्त

देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा के अनुसार मर्यादा-पर्वत कहना चाहिए।।

#### श्र. हिमालय और उस के साथ की पर्वतशंखलायें

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतां में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के चत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तरपृख चौर उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़ हुए हैं। स्पष्टता की खातिर धाजकत को परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्ध निर्देश के दक्कियनी मोड़ों को उस की प्रवी श्रौर पश्चिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यत: वन दोनों के बीच मनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए बक्ती जाता है जिस में नंगा पवंत, तुनकुन, बन्दरपुँछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, धौलगिरि, गोसाइथान, गौरोशङ्कर, काञ्चनजङ्का, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाइ हैं। वह बड़ी दिमालय शृह्वला या हिमालय की गर्भशृङ्खला है। उसके और उत्तर-भारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो और शृङ्खलाओं में बौटा जाता है, जिन्हे क्रम से भीतरी या छाटी हिमालय शृङ्खला और बाहरी या खपत्यका-शृक्कला कहते हैं, और जिन्हें असल हिमलय की निचली सीढ़ियाँ कहना चाहिए। भीतरी शृङ्खला का नमृना करमीर की पीरपञ्चाल शृङ्खला,

१. मा॰ पु॰ १४, २६; भाग॰ पु॰ १, १६, ६---१०।

कांगड़ा-कुल्ल् की धौला धार आदि हैं। उपत्यका-शृङ्खला का अच्छा नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं।

हिमालय की गर्भ-शृह्लता बीच बीच में दूरी है। निद्यों की दूनें उस के आरणार चली गई है। भारतवर्ष की मुख्य निद्यों में से केवल चिनाय, ज्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या उपर से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की शृङ्खलायें चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे हैं।

उन में सं पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के स्रोत हैं। धाधरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भष्टक्कला से फट कर वह उस के बगबर पिच्छम-पिच्छम-उत्तर गंगा और सतलज के पानी को बाँटती और फिर सतलज के पार जङ्कर नदी तक क्षशू और जङ्कर प्रदेशों के बीचोधीच सतलज और सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। उस का नाम जङ्कर-श्रक्कला रक्ष्या गया है। कामेत पहाड़ उसी में है। बद्शिश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। इसी प्रकार कई और दूनों भी।

उस के पीछे एक आर तम्बां शृक्कता है जो गिल्गित के दक्खिन शुरू हो तदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने और फिर बायें होती हुई, सततज को रास्ता दंकर, मानसरावर के दक्खिन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने दाहिने जाती हुई चुमलारी चाटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे तदाख-शृखला कहते हैं। घाचरा, गण्डक और केसी के स्रोत उस में हैं, और उन के और ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विमाजक है। मुक्तिनाय का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है।

सुप्रसिद्ध कैलाश पर्वन एक और शृंखला को सूचित करता है, जो लवाख-शृंखला के भी उत्तर है। पूर्व तरफ वह ब्रह्मपुत्र के वार्थे बार्थे काठ-भारदू के करीब सीधे उत्तर तक पहुँचो है। उस के आगे भी एक और शृंखला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें लगातार चली गयी है। पिच्छम तरफ लदाख-शृंखला के बराबर पहले गारतङ और सिन्ध निद्यों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गोङ मील तक, और आगे श्योक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-शृंखला के साथ सटी हुई हुंजा नदी के सामने तक वह जा निकलो है।

तिब्बत के विस्तृत निर्जन वृद्धहीन पठार चृद्ध-थड़को वैसे हिमालय, लदाख और कैलाश-शृंखलाय दिक्खन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन शृंखला उत्तर तरफ और चोन के सीमान्त-पहाड़ पूरब तरफ। पिड्झिमी छोर पर दिक्खन-उत्तर वाली शृंखलाये एक दूसरे के नजदीक था गयी है, और वहाँ कारकारम या मुज्ताग्र शृंखला भी कैलाश और क्युनलुन शृंखलाओं के बीच था गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्नोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ यह चृद्ध-थड़ में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी तुर्किस्तान के रस्कम द्रिया के बीच बही जलविमाजक है, किन्तु हुआ नदी उस के उत्तर ताग्रदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उत्तरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती है, जरकशों भो कहते हैं; उस का चोना नाम सी-ते प्राचीन संस्कृत नाम सी-ता का रूपान्तर है। उसके स्नोत के पूरब तिब्बत आर पिच्छम पामीर है। उसी की दून मुद्धताग्र और क्युनलुन शृंखलाओं को भी एक दूसरे से अलग करती है।

भारतवर्ष और निज्यत की पारम्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे हिमालय की गर्भ-श्रुह्मला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में दूरी हुई है वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भी निकल गयी हैं। प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे

१ थक माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार ।

गङ्गा के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे । वे स्रोत आजकल की परिभाषा में जङ्ग्कर-श्रृङ्खला में हैं। इस प्रकार उस श्रृङ्खला को हिमानलय की गर्भ-शृङ्खला की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते हैं।

#### इ. हिमाल्य के प्रदेश

(१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वामिसार

सिन्ध और कृष्णगगा-जंदलम निर्देशों के बीच हिमालय का सब सं पिछ्जभी जिला हजारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल-पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दिक्खन है। कुन्हार नदी की दून उस में उत्तर-दिक्खन सीधा रास्ता बनाये हुए है।

करमीरी लांग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता) कहते हैं। व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय में किव ने कहा है—

अगर किरदौस वर-रूप जमीं अस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त!

अर्थान् यदि जमीन के तस्ते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! हिमालय की गर्भशृङ्खला से एक वाँही फूट कर व्यथ और कृष्णगणा का पानी बाँटती हुई पूरव
सं पिच्छम जा कर दिक्खन मुद्र गयी है—वहीं भोतर्ग शृङ्खला के हरमुक
(हरमुक्ट) और काजनाग पहाड़ हैं। कुछ और पूरव से एक और वाँही
गर्भ-शृङ्खला से दिक्खन उतरों है जिस के शुक्त में अमरनाथ तीर्थ है। वह
अमरनाथ-शृङ्खला व्यथ के दिक्खन-पूर्वी अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तरपिच्छम घूम गयी है और आगे पोर-पंचाल शृङ्खला कहलाती है। भीतरी
शृङ्खला के यही सब पहाड़ कर्मार को ८४ मोल लम्बो २५ मील चौड़ी दून
को चारों तरक से घेरे हुए हैं।

१ वा० पु०, १, ४४, म१।

२ कोडों में शाचीय संस्कृत नाम है।

करमीर की बस्ती गर्भ-शृद्धला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शृद्धला के उत्तर कृष्णगङ्भा की जो दून है वह ठेठ करमीर में नहीं है। यह दिस्तान (द्रद-देश) का दिक्खनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गर्भ-शृद्धला के उस पार सिंघ की दून में, और फिर सिंघ पार गिल्गित और हुक जा दूनों तक चली गयो हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को उत्तरपिच्छमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, और उस की चर्चा हम आगे करेगे।

अमरनाय-शृङ्कला के पूरव, उत्तर से दिक्खन, मरुवर्द्धान (मरुद्धा) नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ट्रवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में जा खुली है। मरुवर्द्धान और कष्टवार दुनों में भी कश्मीरी भाषा बोलो जाती है।

जेहलम और विनाब के बीच करमीर की उपत्यका प्राचीन काल का प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की उपत्यका दार्व। दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङ्मय में प्रायः एक साथ आता है। अभिसार अब द्विभाल कहलाना है, और नस में पुंच, राजीरी, भिम्मर रियासतें हैं। दार्व का नाम अब दुगर है, और उस में जम्म तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बल्लायाँ हैं।

खुगर के ऊपर भीनरी शृक्षला की धौला धार का पिछमी छोर है। धौला धार के उस पार, खुगर और कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) प्रदेश है, जो बोली और जनता में आवा कश्मीरी है।

#### (२) कांगड़ा से कनीर

सतलज के पूरव टोंस के स्रोत पर गर्भ-श्रक्कला से फूट कर, सतलज व्यास श्रीर रावी को गस्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धौला धार चली श्रायी है। उस की उपत्यका में रावी श्रीर व्यास के बीच कांगड़ा

१ घार माने शंबदाः

प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वांबे सहित प्राचीन काल में त्रिगर्ल देश कहलाता था। द्वांबे के उपरले किनारे में बाहरी शृह्वला को शिवालक और सोलासिक्षों पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से हाशियारपुर जिला और विलासपुर उर्क कहलूर रियासत तथा सतलज को बायों कोहनी में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिक्षी और धौला धार के बीच व्यास की दून में सुकेत रियासत है।

धौला धार और गर्भ-शृङ्खला के बीच रावी और विनाब की उपरली दूनें है। रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चश्या प्रदेश है। कष्टवार के ऊपर चिनाब अब तक अपने सस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारो जाती है। उस की उपरली दून तथा उस की दो मूल धाराओं—भागा और चन्द्रा—का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत पर गर्भ-शृङ्खला से उतरी है, उस के बायें बायें वह शृङ्खला भी दिन्छन घूम गयी और व्यास को जन्म देती हुई सतल ज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरले स्रोतों का प्रदेश इल्लू (कुलून) है। वह लाहुल के दिन्छन और चम्बा के पूरव-दिन्छन है; कांगड़ा और मण्डी मं उसे धौला धार अलग करती है।

उस की पीठ पर गर्भ-शृङ्खला जैसे करीय करीब उत्तर-इक्खिन चली गयी है, वैसे उस शृङ्खला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है। स्पीती की दून, जो गर्भ-शृङ्खला और जङ्स्कर-शृङ्खला के बीच है, सतलज

१. दो आब का पंत्रांकी उचारण हावा है, और केवल हावा कःने से पंत्रांक में सत्तत्वल-म्यास का दो आब ही समका जाता है।

२. किसी पहाड़ की श्रञ्जा के नदी की दून वा किसी और कारण से कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो भारपार रास्ता वन जाता है, उसे दर्श कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीड़ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ वड़ कर दूसरी तरफ रास्ता उत्तरता है, उस जगह को भफ्रगानिस्तान में गर्दन या कोतल, गड़ गाल-कुमाऊँ में भाटा, नेपाल में भठ्याङ, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-इस्लू में जोत कहते हैं। दे० भारतभूमि ए० ११३-१४ टिप्पजी तथा ए० ३४४।

की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उसे कनीर या बशहर कहते हैं। धन्यत्र मेंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनीर को भीतरी शृद्धला की सतलज-रून अर्थात् सुकेत से धौला धार धलग करती है; गर्भ-शृद्धला उस के बीचोंबीच गुजरी है, धौर जक्रकर-शृद्धला उस की पीठ पर है। स्पीती और उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश हैं।

करमीर से कनीर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरली दून में लदास, जरूरकर, रुपश्, हानले और अमूर्ति—यं सब तिब्बती प्रदेश कम से एक दूसरे के दिन्सन-पूरव हैं। चुमूर्ति के बाद गुगे हैं जिस कं और कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्श है। गुगे डरी-खेर्स्म या डरी के तीन प्रदेशों में से सब से पिच्छमो है। कैलाश पर्वत और मान सरोबर कें चौगिर्द का तिब्बती प्रान्त डरी है। पूरव तरफ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के पहाड़ी जा उस मे ज्यापार करने जाते हैं उसे हूणदेश कहते हैं।

(३) क्यूंठल से कुमाऊँ

कनीर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युँठल रिमला—, बघाट—डगशई-कसौली—,जुब्बल और सरमौर प्रदेश हैं। बघाट की डपत्यका में कालका के पास से घग्यर (हपद्वती) निकलो है, और सरमौर की डपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती)। टोंस के पूरब जौनसार-बाबर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के पूरब भागीरथी से पिएडर तक गङ्गा की सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है।

१. भारतभूमि, ए॰ ६०४-८; तथा पटना कोविवंटस कान्फ्ररेंस १६६० में भेजा सेख-राष्ट्रज बाइन कॉब कीन्यवेस्ट एखींग् इन्सियाज नीर्दर्भ बीर्डर ।

२. स्वाभाविक भौगोबिक या अनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का व्यौरा दिया जा रहा है, न कि भाषकृत के शासन की इकाइमों का । जैसे, न्युँठब से भ्रमिप्राय क्युँठबी बोली का चेत्र न कि क्युँठब रियासत, चन्ना से च्रमियाली बोली का चेंगा

भागोरथी गङ्गा की गौण तथा श्रास्थनन्ता मुख्य धारा है। भागोरथी का स्रोत गङ्गोत्री ठीक गर्भ-शृङ्खला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हथी का उपर जरूरकर-शृङ्खला में। श्रालखनन्दा की दो मूल धारायें—विद्युगङ्गा और धौलीगङ्गा—जहाँ जोशोमठ पर मिली हैं, यह दून भी हिमालय के ठीक गर्भ में है; उस के उपर विद्युगङ्गा और धौलीगङ्गा की दूनें गर्भ-शृङ्खला और जरूरकर शृङ्खला के बीच हैं। विद्युगङ्गा दृन के ही सिरे पर बदरिकाशम है।

मैदान में गङ्गा के पूरव रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा की पूरवी शाखा पिएडर के नीचे ही रह जाते हैं। पिएडर के स्रोत के केवल तीन मील पूरव घाचरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से घौलगिरि तक सवा दो सौ मील लम्बाई में तमाम घाचरा का प्रस्वराक्षेत्र है।

गद्रवाल के पूरव कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिरहर का उपरता प्रवाह, रामगङ्गा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें सूचित करती हैं। उस की पूरवी सीमा घाघरा में मिलने वाली काली या शारवा नही है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है—गौरीगङ्गा, धौलीगङ्गा और काली; वे तीनों जरूरकर-श्रुक्कता से निकली हैं; इन की दूनें कुमाऊँ में हैं।

मान सरोवर सं कनौर तक सतलज का उपरला तिन्वती प्रवाह काली से टांस तक सब नांद्यां का उत्तर तरक घेरा करता गया है। जौनसार गदबाल और कुमाऊँ से, जमना गङ्गा और काली दृनों की अन्तिम बस्तियों के परे, हिमालय और अक्स्कर-श्रृङ्खला के घाटों का लाँच कर करी की उस सतलज-दृन और उस के आगे सिन्ध-दृन तक कई एक रास्ते बलते है।

#### (४) नेपाल

धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल बाले बैसी अर्थात् बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच धापरा की मुख्य धारा की शास्तायें फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गङ्गा के स्रोतों के स्रोर अपर लदाख-शृङ्खला में हैं, जिस के दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के स्रोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने की सीधे रास्ते बनाये हैं।

घौलगिर से गोसाँईथान तक गण्डक की घाराये फैली हैं जो सब त्रिवेग्गीघाट के ऊपर मिल गयो हैं। वह सप्तगण्डकी अथवा चौबीसी (२४ राजाओं का) प्रदेश है, और उस में पाल्पा, गोरखा आदि बस्तियाँ हैं। गोरखपुर और पाल्पा से सीचे उत्तर काली गण्डक की दून बौलगिरि के पूरव से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागवेनी उस दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं। गण्डक की और धारायें भी हिमालय पार से उतरी है, और उन में से विशंष कर त्रिश्ली-गण्डक का रास्ती तिब्बत जाने के पुरान राजपथों में से है।

सप्तगरडकी के पृथ्व २६ मील लम्बा, १६ मील चाड़ी ठठ नेपाल दून है, जिस में विश्लुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सक्कम होता है। काठमारुद्व, पादन और भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। इस दून के पूरब काळानजङ्का तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी और अठल मुख्य हैं, फैली हुई हैं।

वागमती के स्नांत भीतरी श्रुक्कला में हैं, न कि गर्भ-श्रुक्कला में । इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गण्डक या कांसी की दूनों द्वारा ही है। सनकोसी उर्फ मोटिया-कांसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है। इन निदयों की दूने तिब्बत के चाड़ प्रान्त में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है और जिस में से गुजरने के कारण ब्रह्मपुत्र चाड़पो कहलाता है। शिगचें उस की मुख्य बस्ती है।

( ४ ) सिकिम, मूटान, आसामोत्तर प्रदेश

काञ्चनजङ्घा के पूरव हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरव लगा है सिकिम है। उसो के निवले छोर में दार्जिलक्क — तिब्बतियों का दोर्जे-लिक या वज-द्वीप — है। सिकिम के पूरव मूटान — तिब्बतियों का हुगयुल या विजली का देश — है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक धारायें फैली हैं। उन में से तोरसा उर्क अमो-छुर, रहदाक उर्क चिन-छु, सङ्कोश और मनास गर्भ-शृङ्खला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा वो और उपर से। अमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते हैं, गर्भ-शृङ्खला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठोक दूसरी तरक चाकपो की सहायक न्यक नदी की दून है, जिसमें ग्याब्चे शहर है। आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यक दून द्वारा ही है।

सङ्कोश की उपरती दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास की सब से पूरवी धारा ताबाड-छु भूटान के पूरव तोबाड की दून से झाती है। उस के प्रदेश को मोनयुत भी कहते हैं।

तीवाङ के पूरव चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। इन में से पहले अका या अङ्का और दूसरे दफला लोग हैं। दफला के पूरव सुवर्नासरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग, और फिर उन के पूरव दिहोंग नदी के—अर्थात ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिखन प्रवाह के—दोनो तटों पर अवोर लोग हैं; अवोर मीरी मिला कर एक जाति हैं। अवोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में भिश्मों लोग रहते हैं।

# § ६. उत्तरपूरवी सीपान्त

हम ने ब्रह्मपुत्र के दिश्वन मोड़ को हिमालय की पूर्वी सीमा कहा था। किन्तु हिमालय की बड़ी शृङ्खला सुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी है,

१. युव माने देश।

२. जुमाने पानी।

बद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शृङ्खला का पूरवी बढ़ाव कहा जा सकता है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक वढ़ा हुआ है, और वह उत्तरपुरव तथा दक्किवन तरफ जिन पहाडों से विरा है वे सोहित नदी के पुरव से दक्खिन घुमे हैं। प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारतवर्ष का पूरबी छोर मानने थे. उस के परव से हिमालय के प्रको बढ़ाव ने अपनी एक बाँह नामिक उपर्वत के रूप में दक्किन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा पहाड उसी का आगे बढाव स्वित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रंखा उन का वामन पकड़े हुए मिएपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती और बहाँ से लशेर्ड पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र श्रोर सुरमा के काँठों को इरावती क्योर चित्रविन के काँठों से जो पर्वतशृक्षला अलग करती है, उस के कान्टर वह विशेष नहीं घसी. उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चली गई है। इसी कारण इस तरक के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाडी प्रदेश नहीं हैं. और चटगाँव, तिपरा तथा मिणपुर के पहाड़ों में यह कुछ अंश तक भारतीय भाषा और जनता ने प्रवेश किया है . तो उतने अंश तक उस पहाडी आँचल की आसाम या बङ्गाल का अंश माना जा सकता है। किन्त खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वतों में शामिल नहीं है। उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिरी निद्यों ने अपनी दुनें काट रक्खी हैं।

उत्तरपूरवी सीमानत के छोटे पहाड़ों को लाँघ कर परले हिन्द (Further India) की निदयों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते हैं। बङ्गाल-आसाम के मैदान की तीन नोकें सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वगेरें में बँटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठे से मिणपुर लाँच कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरव या वृक्तिन: तीसरे वे जो धासाम से पतकोई शृक्कता के पष्टिक्रम या पूरव छोर होते हुए चिन्दिवन या इरावती की उपरक्षी दूनों में निकल कर वहाँ से दिक्सन या पूरव बढ़ते हैं। धासाम के पूरव तिब्बत के दिक्सनपूरवी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोङ धौर लाल नदी (सोक कोई) की उपरक्षी दूनें एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, धौर उन्हीं निदयों के निचले किंडों से बरमा, स्थाम, कम्बुज और धानाम देश, धर्धात् समूचा परला हिन्द बना है। धासाम से धाने वाला राख्ता इस प्रकार परले हिन्द की निदयों के रास्तों की उपरक्षा जड़ को धा पकड़ता है।

### § ७. उत्तरबच्छिपी सीमान्त-म. दरिदस्तान श्रौर बोस्तौर

हम ने गङ्गा के स्रोत वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवर्ष की खतरी सीमा कहा था। किन्तु पिछ्झमी झोर पर भारत की सीमा बस हिमरेखा को लाँच गयी है। हिमालय की सब से पिछ्झमी चोटी नङ्गा पर्वत है। उस से दिक्खन-प्रव हिमालय की घार घार आते हुए दूसरी बढ़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध जोजी-ला आर्थात् जोजी घाटा है। उस के पिछ्झम भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नहीं जाती। उसी जोजी-ला पर गर्भशृङ्खला से वह हरमुक शृङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। इम देख चुके हैं कि हरमुक और गर्भशृङ्खला के बीच दरद-देश की बस्तियाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्भशृङ्खला के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित और हुझा की दूनों में भी हैं।

द्रिद्तान की दिन्छन-पूर्वी और तिब्बत की दिन्छन-पञ्चिमी नोकें भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से द्रद देश की सीमान्त-रेखा आजकत

१ तिव्यती शब्द सा का क्षर्य है घाटा या जोत ।

काल के साथ पिछ प्र वृत्त जा कर सिन्ध और शिष्ठों के बीच लदाख श्रृङ्कला के साथ पिछ प्र वृत्त जाती है। उस के उत्तर, लदाख और कैलाश श्रृङ्कलाओं के बीच, बोलीर या बाल्तिस्तान—कश्मीरियों का लुख बुरून—छोटा तिब्बत—
है। उस के दिक्खन से पिछ प्र वेरा करते हुए वह सीमान्त-रेखा बुड़ी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्रृङ्कला और सिन्ध को पार कर, कैलाश श्रृङ्कला के पिछ मी छोर से हुङ जा दून के उत्तर चढ़ते हुए कारकोरम श्रृंखला का पिछ मी आँचल काट कर ताग दुन्बाश पामीर को जा खूती है। बोलीर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी ई० के शुक्त में आये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आज कल सा चिक कर-दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिष्ठोंक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दिया (सीता नदों) की दून होती हुई ताग दुन्बाश पामीर को जा लगती थी ।

दरिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग-दुम्बारा पामीर पर मुस्तारा की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दूकुश की पूरबी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। दरिस्तान की पच्छिमी बस्तियाँ—गिल्गित, यासीन, मस्तूच आदि—हिन्दूकुश के ठोक नोचे तक पहुँची हैं।

## इ. पच्छिम गान्धार और कपिश्व

इस देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध निवयों के बीच दरद देश के नीचे हजारा या वरशा प्रदेश हैं। सिन्ध के पश्छिम स्वात (सुवास्तु), पञ्जकोरा

इस बात को प्री विवेचना मैंने रघुका लाइन आँव कीन्कोस्ट, तथा
 भारतभूमि प्र० १२२-२६ और परिशिष्ट १(२-६)में की है।

(गौरी) और कुनार निद्या उस के करीन समानान्तर वह कर कानुल (कुमा) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोकान का निचला झंश यूपुफ कई तथा उपरका बुनेर हैं; बुनेर के पिछल म पञ्जकोरा-स्वात का दोबान स्वात कहलाता है। फिर पञ्जकोरा-स्वात और कुनार के बीच के दोबान का निचला झंश नाजौर तथा उपरला दीर है। इन सब के मिला कर पञ्जानी लोग निएसान अर्थात् आराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पिछल गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती के खँडहर अन स्वात-कानुल-सङ्गम पर प्रांग और चारसदा की वस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उद्देश थी जो पिछल गान्धार का एक जिला था।

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात और पञ्जकीरा तीनों की दूनें कोहिस्तान कह लाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल वा काक्कार तवा और ऊपर दरद-देश में यारखूं कह लाती है। उस के स्नोत तारादुम्बाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्ताब के पिक्छम हिन्दू कुश के चरणों में सटी हुई उस की दून वितराल या काक्कार ही कह लाती है। उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है।

दोरा से हिन्दुकुश की घार धार पिछ्यम-दिक्खन चलते जायँ तो आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पक्षशीर नदी उतरी है। खावक और दोरा के बीच हिन्दुकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश

कोहिस्तान का साधारण धर्म है पहाड़ी देश । काइब शहर के उत्तर-पण्डिम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी कोग अपने जीरथर-प्रदेश को भी कोहि-स्तान कह डायते हैं ।

र, रचुज साइम झाँच कीम्केस्ट तथा आरतमूमि परिशिष्ट १ (८) में मैंचे वह सम्मावना विवासायी है कि वही शाचीव कारस्कर देश है।

काफिरिस्तान (किपश देश) है। गान्धार और उस के बीच सीमा कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी घारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्पान (लम्पाक) है। वह किपश का दिक्लन-पच्छिमी छोर है। किपश के पच्छिम और दिस्तान ठेठ अफगानिस्तान है।

## उ. बत्ताल, बदरव्यां, पामीर, उपरक्षा हिन्द

द्रविस्तान, काष्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू कुश-श्रुक्कता से बना है। उस श्रुक्कता की गुरूय रीढ़ तारादु स्वाश भंभीर सं पिछ्छम-दिस्सन मुँह किये काबुल शहर के पिछ्छम बामियाँ दून तक चली गयो है। उसके आगे कोहे-बाबा और वन्दे-बाबा नाम की श्रुक्कताओं ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। पामीर सं हेरात तक मानों एक ही श्रुक्कता है। वही प्राचीन ईरानियों का उपरिशएन— स्येन की उदान से भी ऊँचा—पहाड़ है।

चस शृक्कता के उत्तर तरफ, पूरब से पिच्छम, क्रम से पामीर, बदछशां भीर बलल प्रदेश हैं। इस देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुस्तारा के जोड़ के करीब से सरीकोल पर्वत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बौद्ध यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, बह संस्कृत कवन्य का रूपान्तर जान पड़ता है। उसके बराबर पूरब पूरब कन्दर या काशगर शृक्कता है। वह दुहरी शृक्कता पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ पामीर फैले हैं। उस के पिच्छम आमू नदी की, और पूरब यारकन्द काशगर नदियों की अनेक भारायें उतरती हैं। पामीर का अर्थ किया जाता है—पा-ए-सीर—पर्वतों के

१, बन्द माने पर्वतमञ्जूषा ।

२, बैरर्स-युकान् ब्वाक २, ६० २८१-८०।

चरणः; वे उन्हीं निवयों की सम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीष्ट्र से चकरदार ढालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं।

सरोकोल के पूरव-दिक्खन यारकन्द दरिया (सीता नदी) में मिलने वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुरा, सरीकोल और मुस्तारा जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान, रूस और वीन राज्यों की सीमायें भी। आजकल उस पर चीन और हुक्जा-राज्य दोनों का दावा है। उस के और हुक्जा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है।

तारादुम्बाश पामीर के पच्छिम बखजीर जीत उसे आवे-बखाँ की दून पामीरे-वखाँ से मिलाती है। पामीरे-बखाँ हिन्दू कुश के ठीक उत्तर सटा हुआ है। आमू दरिया का संस्कृत नाम बंखु था, और उस की यह धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक बखाँ कहलाता है। वह अब अकराम राज्य में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अकरान सीमा में है। छोटे पामीर के उत्तर बढ़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आवे-पद्धा के रास्ते में जोर-कुल "—विक्टोरिया—मील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज, रङ्गकुल और कारकुल या खरगोश पामीर कस की सत्ता में हैं। सरेज पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्शाव या अक्सू की दून है। रङ्गकुल मील जिस के नाम से रङ्गकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहव् है।

पामीरों के पठार के पिछल्लम बद्दा, और एस के पिछल्लम बत्तस्त प्रदेश है। पिछल्लमी पामीर, बद्द्यां और बत्तस्त तीनों का दिन्सनी द्वासना हिन्दूकुरा-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश हैं।

१, इस मार्ग कीस।

र बैटर्स-युक्तान् ब्याक २, ४० २८४।

**भावे-पञ्जा को आजकल आम् की मुख्य धारा माना जाता है।** उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर भौर बदस्त्रां के बीच सीमा है। बदस्त्रां उस वेरे के अन्दर है। वह हिन्दुकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दु ज नदी उस की पिछमी सीमा है। बदरुशां के दृश्य भी विलक्क पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन तखार देश या तखारिस्तान के मुख्य अक्न थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था ।

अक्स नदी या अक्साब आबे पक्षा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड के कुछ ही आगे वन या वनाव नाम की एक और धारा आम में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से कर्यात पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छार से सीधं पच्छिम बोस्तारा प्रान्त की तरफ जरफ़र्शा पर्वत-शृद्धला बढ़ी हुई है, और जरफ़रां-बाबर के समय की कोहिक-नदी उस के चरणों के धोवन को और आगे जा कर आमू में मिलाती है। जरफशां-शक्कला और बद्ख्शां पठार के बीच आमू को अपना खादर फैलाने के लिए बड़ी तक जगह मिली है।

बढख्शां के पिच्छम और ठेठ आफगानिस्तान के उत्तर बक्तस (वाह्वीक) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आमू का मैदान काफी दूर है, और उन के बीच छोटी पर्वत-शृक्षलायें उस केन्द्रिक शृक्कता की निचली सीढ़ियों की तरह जा गयी हैं। बन्दे-बाबा के सरामग समानान्तर परवी हिस्सं में कोहे-चक्कद और पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान नाम की शृङ्कलायें हैं जिन के पिछिमी अञ्चल को मुर्गाव धोता है। इन समानान्तर शृङ्खलाओं के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण-अर्थात् दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा-पठार बन गया है। कोहे-चक्कड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलबुर्ज पहाड़ी है।

१ दे० मीचे क्ष १७।

इस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्तान और बलस्व नित्याँ आमू के खादर को स्चित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और फिर आमू का खुला मैदान।

वधर, सरीकोल पर्वत के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरव तरफ काशगर की घारा अपना पानी उस में ले जाती है, और दिक्खन से रस्कम या यारकन्य (सीता) नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग सिम् कियांग् कहते है। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन युगों में तुर्क लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। और सिम् कियांग् से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्यान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से इसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरका हिन्द पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दर्शन आवश्यक है। उस के दिक्खन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से अक्षग करता है; उस के उत्तर वियानशान अथवा 'देवताओं के पर्वत' की परक्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ हजार ,फुट है, किन्तु वियानशान के उत्तर और पिचलम के मैदानों से बह किर भी बहुत ऊँचा है।

तारीम नदी पूरव तरफ तारीम या लोपनौर नाम की एक मील में जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी मील में बहता है, और कभी भील का नदी में; बारों तरफ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता। तारीम के उत्तर, वियानशान के ढाल में, पिछल्लम से पूरव आक्सू. कूचा, सुरकान आदि बस्तियाँ हैं; तारीम के दक्किन, उस के और क्युनलुन के बीच,

१. सरिन्दिया, Serindia.

२. गीर माने भीख।

यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम को विस्तृत महर्भूम फैली है। क्युनलुन और अल्तिन-तारा पर्वतों के उत्तर तरफ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन आदि निद्यों जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि बस्तियों उस के दिक्खनी अञ्चल के साथ साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर और दिक्खन की बस्तियों से हो कर आने वाले रास्ते पूरव तरफ चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानस् प्रान्त में तुपन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा चारकन्द से तागदुम्बारा पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश के। भी पहुँच सकते हैं।

### ऋ. अफ़ग़ानिस्तान

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पर्वत तागतुम्बाश पामीर से पिछ्छम-दिक्खन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा ! पामीर, बदख्शां और बलख उस शृङ्खला के उत्तर हैं, अफगानिस्तान दिक्खन । बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश और कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते हैं, बहाँ एक भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीक्द पिछ्छम, हेलमन्द दिखन और छुन्दूज उत्तर उनगी है। उन सब निद्यों की उपरली दूनें अफ़ग़ानिस्तान का केन्द्र हैं।

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफराानिस्तान की केन्द्रिक पर्वत-शृङ्खला ने अपनी अनेक लम्बी बाहिँयाँ दिक्खन-पच्छिम बदा दी हैं, जो हेलमन्द की विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से और फ़रारूद की दून से आलग करती हैं। कन्द्हार और केटा के बीच की ख्वाजा-अमरान शृङ्खला भी उन्हीं बाहियों की दिशा में है।

श्रफ़गानिस्तान में उस केन्द्रिक पर्वत-श्रक्कला से दूसरे दर्जे का पहाड़ सफ़रेद कोह है। उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहिँग दिक्खन-पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाहाँ हेलमन्द और सिन्ध के बीच

१ रूद माने नदी।

अत्तिविभाजक है। सफोद कोह और उसकी बाहिँ याँ वक्त केन्द्रिक शृङ्खला और उस की बाहिँ यों के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफोद कोह और उस की बाहों के घेरे में।

सुलेमान शृंखला की गिनती मर्यादा-पर्वतों क्यांत् सीमान्त के पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोह मी मर्वादा-पर्वत नहीं है। वे दोनों केवल सोमान्त प्रदेशों के पहाड़ हैं। सुलेमान के पीठ पीछे बरावर शीनरार शृंखला चली गयी है और उस के पीछे फिर टोवा और काकड़ शृंखला। उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर कर क्यनेक पिछल्मी धारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान और शीनगृर शृङ्खलायें दूर तक दिनस्तन जाने के बाद अन्त में जरा पिछल्म और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। टोवा-काकड़-शृङ्खला का कस शुरू से जरा दिनस्तन लहर के साथ पिछल्म है। उस का पिछल्मी छोर ख्वाजा अमरान को करीब जा कूता है। ख्वाजा अमरान के स्वोजक घाटे से सुलेमान-शोनग्रर के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफ़राा- निस्तान की दिनस्त्वनी सीमा को सूचित करता है।

उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़ोद कोइ के उत्तरी किनारे तक और उत्तर-पिटक्रम तरफ़ हरीरूद की दून तक उँचा तिकोना पहाड़ी पठार असल अफ़राा-निस्तान है। भूगोल और इतिहास की टिंट्ट से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक अक्न है। उस के पूरवी अंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का पिटक्रमी अंश हेलमन्द, फ़रारूद और हरीरूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ इन दूनों के आमे वे नदियाँ खुले में निकल आयो हैं, वे प्रदेश ठेठ अफ़राानिस्तान में नहीं हैं। कंदहार से हरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे अफ़राानिस्तान की पिटक्रमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ अफ़राानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं है, और हरात के प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी डाल का प्रदेश को उस के और बन्दे-तुर्कस्तान के बीच है, फ़ीरोज़कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अफगान लोग अपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं।

इघर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफग्रानिस्तान के बीच बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दिक्खन, उस नदी और सफोद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिर्द निंपहार (नगरहार) की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी किपरा और पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है।

किन्त कावल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफरान-देश का है। वह नदी कावल शहर के पच्छिम सङ्गलख पहाड़ से, जो अफरामिन्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का परबी छोर है. निकलती है। उस में उत्तर से सब से पहले मिलने बाली धारा पञ्जशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम-पूरव से आने वाली दो धाराओं-घोरबन्द और पश्चशोर-के सक्रम से बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दू कुश के ठीक चरणों को धोती आती हैं-पञ्जशीर का उद्गम स्नावक घाटे के पास और घोरबन्द का बामियाँ के नजरीक है। बामियाँ सुर्खाव की एक घारा है, और सुर्खाव तथा अन्दराब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पश्चशीर के ठीक बराबर हिन्त-कुश के उत्तरो चरणों को घोते हुए परस्पर मिल कर कुन्त्रूज में उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पद्मशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान में भाने वाले रास्ते सुर्खाव-भन्दराव की दुनों से हिन्दुकुश पर चढ़ कर कावल. घोरबन्द या पञ्जशीर की दुनों में उतरते हैं। अन्दराब-पुर्खाब और पञ्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खावक, कामोशा मोर चहारदर जोत हैं। बामियाँ और घोरबन्द के बीच केवल शिवर घाटा है। और बामियाँ तथा काबुल के स्रोतों के बीच अफग़ानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और जनाई जोतों द्वारा लाँचा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और पञ्चशीर द्नें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोश्राव मानों अफगानिस्तान की गर्दन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अस्तर्गत

हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में रही हों।

## लु. कलात और लास-बेला

ख्वाजा अमरान और दर्श बोलान के दिक्खन कलात की अधित्य-का है जिस के दिक्खन से सीरथर और हालार शृङ्खलायें समुद्र की तरफ बढ़ी हुई हैं। उन शृङ्खलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे हाब, पुरालों और हिक्कोल निदयाँ सीधे उत्तर से दिक्खन अपनी दूनें बिछाये हैं, जिन के मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गया है। सीरथर शृङ्खला की सीधी बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्श मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध रहा है।

आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक अमजनक नाम। उस का उत्तरपूरवी हिस्सा—केटा, भोब, लोरालाई—भौगोलिक दृष्टि से और जनता की दृष्टि से अफग्रानिस्तान के पटार का अक है। उस के दिक्खनी भाग का पिछमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश फारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी ई० में वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर घुसने लगे, और कलात अधित्यका तथा उस के दिक्खन हिक्कोल, पुराली और हाव निद्यों के काँठों को लाँचते हुए सिन्ध और पञ्जब के सीमान्तों पर भी जा बसे। उन की जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी बढ़ाब कच्छी गन्दावड में हैं, उन के विषय में हम आगे?

<sup>1.</sup> नीचे § 1 • ड (१)।

विचार करेंगे। किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे बलोचों के प्रवेश के बावजद भी जनता की दृष्ट से अभी तक भारतीय हैं। इसलिए उन के परिछम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग नहीं है. वहाँ कलात और उस के दक्खिन की निद्यों के प्रदेश भारतवर्ष के परम्परागत शक हैं। हाब, प्रालो और हिङ्गोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम कम से समुद में गिरती हैं। पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-लास बेला-की प्रधान बस्ती है। हिङ्गोल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है ।

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा ख्वाजा अमरान से कलात अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिङ्गोल दून के साथ गस ( अन्तरीप ) मलान पर समुद्र से आ लगती है।

चटगाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आम, हेलमन्द और हिगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है. वह हबह वही है जो महाकित कालिदास ने रघ की दिग्वजय-यात्रा के बहाने बतलाई है?।

१. हिंगुबाज तीर्थं के विषय में दे॰ देवीशागवत पुठ ७, ३८, ६; सथा ब्रह्मवैवर्स प्०. कृष्याजन्म-सबद ७६, २१। बाद भी करावी से बँटों पर बढ़ कर दिन्तु तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं।

२. किन्तु यह बात उस्त्रोक्षयोग्य है कि इस प्रकरश-सम्बन्धी श्राप्यान और स्रोब के पूरा होने और इस के अन्तिम परियामों पर पहुँचने के पहले तक असे काविवास के आदर्श का स्वम में भी पता न था। मैं हन परिणामों पर सर्वथा स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगोज, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान और इतिहास के सहारे दी पहुँचा था। कालिदास का भादशं तो उखटा उस के बाद प्रकट हका। इत्परेका का प्राचीन काल एक बार पूरा बिस चुकने पर और दूसरी बार उसे दोइराते समय मुक्ते पहले पहल यह सूक्ता कि उस की संवित श्रुमिका को कुछ

### § ८. भारतीय समुद्र

हम देख चुके हैं कि समृचे जगत् में पहले-पहल सभ्यता का खदय नीत नदी के तट पर, दजला-करात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिम्ध के मैदान में तथा हो खाड-हो और याड-च्-क्याड की भूम में हुआ था। हजारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य त्रेत्र रहे हैं। भारतीय समुद्र इन सब त्रेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो नई दुनिया है; दिक्खनपच्छिमी अफरीका और आस्ट्रेलिया से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन के मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का कत्तरी भाग—साइधीरिया तथा उत्तरी रूस आदि—भी सर्दी की बहुतायत के

कराने तथा उस में भारतवर्ष की शुमि और वातियों की, निरोप कर बातीय शुमियों की, स्पष्ट निवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुसे यह बानने की कृष्णा हुई कि उत्तरपण्डिमी सीमान्त की गृक्षणा आषाओं का पड़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है—सब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक छंत्र से बाहर समस्ता था। तभी मुखे वह सुख पड़ा कि उब का चंत्र कहीं प्राचीन कम्बोत्र देश तो नहीं, और कोब करने पर वह चटकब ठीक निकली। कम्बोत्र की पहणान ने रच्च के उत्तर-विश्वित्रय के मार्ग का प्रकाशित किया, और तब यह देश कर मुखे अवस्त्र और हर्ष हुआ कि महाकवि काखिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन विश्वकुष्य एक है। इस विषय पर पहले क्यारेखा के खिए एक टिप्पथी किसी गई थी, पर बाद में बह विषय रचुक़ खाइन आंव कीन्केस्ट तथा भारतवर्ष का सीमांकन विश्वकुष्य एक है। इस विषय रचुक़ खाइन आंव कीन्केस्ट तथा भारतवर्ष को बो सीमार्थ भी, पर बाद में बह विषय रचुक़ खाइन आंव कीन्केस्ट तथा भारतवर्ष को बो सीमार्थ मी आवश्यकता नहीं रही। काखिदास के समय भारतवर्ष को बो सीमार्थ मानी काती थीं, बाब भी वही स्वामाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की सिरता सुचित होती है।

कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दक्किनी हिस्सा, अफरीका का इसरी और परबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी धनी आबाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय: ठीक मध्य में पडता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों भीर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहत कक दिग्दर्शन हो जाता है।

भारतवासियों के जीवन और इतिहास के साथ उस का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे।

## ६ ९. प्राचीन पाँच "स्थल"।

ऊपर इस ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे विसाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग-शैली हमारे देश में पुराने समय से चली चार्ता है। भारतवर्ष की जनता और इतिहास की प्रवृत्तियों को सममने के लिए वह रौली बढ़े काम की है।

उस के अनुसार भारतवर्ष में पाँच स्थल थे । अन्वाला के उत्तरपरव साधौरा के पास सरस्रती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, और बानेसर होती हुई घग्धर ( ट्रषद्वती ) में मिल कर सिरक्षा तक पहुँचने के बाद मरूभमि में गुम हो जाती है। दुषद्वती-सरस्वती के उस काँठे से कम मे कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की बाचार-पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश का अंश-बल्क मुख्य अंश-है, और उस की पूरवी सीमा कजंगल करवा (संशाल परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी (आधुनिक सलई? ) है जो

<sup>1.</sup> विशेष विवेधना के खिए दे ।

२. महावरग, अम्मक्लम्धक (५)। क्षंगण को कांक्रोण से शिमाइत. श्वरसा हुआ, डा॰ राइज़ डैविड्स ने की यी। स्तिखबती = संबर्ध किनाइस का श्रेय मेरे मित्र भिक्ख राहवा सांकृत्यायम त्रिपिटकाचार्य को है।

माइलएड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है। नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्षित्वनी सीमा प्रायः पारियात्र या विष्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरव, दक्त्विन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दिल्यापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे।

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिबिला ( उत्तर बिहार), मगध (दिक्सनीबिहार) और उस के पूरबी छोर पर का अंग देश ( आधु० भागलपुर जिला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उदीसा के सब प्रदेश पूरव (प्राची) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली जाती है, पूरवी कहलाती है। पच्छिम बालों के लिए वही ठेठ पूरव है। वे उस इलाके के लोगों को पूरविया कहते हैं, जब कि और पूरव—वंगाल—के रहने बालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमाएडू-रून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरबी देशों में ही गिनती होती। दिलाण कोशल ( अतीसगढ़ ) कभी पूरव में और कभी दिस्तन ( दिलाणापथ ) में गिना जाता।

आड़ावळा और सहाद्रिको एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के पिछ्लम के प्रदेश, अर्थात् मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकरण, अपरान्त या पिछ्लमी आँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश और पिछ्लम की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वतो के विनशन या अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। और धरस्वती नदी के तट पर पृथूदक नगर (कर्नाल जिले के पिहोवा) से 'उत्तर' तरफ के प्रदेश उत्तराप्य में सिम्मिलित थे। पिहोवा लगभग ठीक ३० उ० अन्नांश-रेखा पर है, इसलिए पृथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० उ० अन्नांश-रेखा से

उत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते। पंजाब, करमीर, काबुस, बलखा. सब उत्तरापथ में शामिल होते । दुर्ग बोलोन पिहोवा की अस्रारा-रेखा के तनिक ही दक्खिन है. इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तराप्य में था, और उस के वृक्तिन कलात प्रदेश पच्छिम में।

मध्यदेश, परव और दिवसन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की मेखला थो जो जाज भी बहत कुछ बची हुई है। वह मगह की दक्किनी पहाडियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर तक फैली है। परवी घाट का घोवन गोदावरी में लाने वाली शवरी और इन्द्रावती नदियों के बीच का दोश्राय बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पच्छिम वेणगंगा के काँठे में बाधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर बौर भारडारा जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के चंश थे। इसीसगढ के द्वारा ये गोवावरी-तट के जंगल-प्रदेश माडलएड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते और उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, इसीसगढ़, महाराष्ट्र और मान्ध्र (तेन्नंगण् ) की सीमामी पर अब तक बनी हुई है।

विनध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात मध्यदेश अपरान्त और दिचियापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और स्वानदेश की सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था. जिस में छाव भी भीस सोग रहते हैं।

# § १०. भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ।

भारतवर्ष एक महान् देश है। यद्यपि कई द्यंशों में उस में समूचे में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी उपजातियों या खरह-राष्ट्रों के चेत्रों का जोड़ है। उन जातीय चेत्रों या

१, अधिक विस्तृत विवेचना के ब्रिप् दे॰ आएतामुमि, प्रकरब • ।

जातीय भूमियों का उस के इतिहास में घीरे घीरे विकास हुआ है। उन में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; काई अत्यन्त पुरानो है तो कोई अपेक्षया कुछ नयी—अर्थात् किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था तो किसो का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की बुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना विलक्षल चीए हो जाने के कारण ने जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बँटवारा प्रायः उन्हीं के अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समक्षने के लिए उन जातीय भूमियों या चेत्रों को पहचानना आवश्यक है।

### श्र. हिन्दी-खएड

प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मांटे तीर पर हिन्दी लेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-लेत्र पुराने मध्यदेश से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरव में बंगाल आसाम और पिष्ठिम में सिन्ध गुजरात को छांड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्या तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़ आदिमयों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम पृथक् करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरवी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पिछ्छमी पजाब की बोलो हिन्दिन उस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं।

इन वातों की विशेष विवेषना के किए दे• सारतभूमि परिशिष्ट २ (१)।

२. इस नाम के विषय में दे॰ नीचे 🕾 २।

उस हिन्दीखरह की बोलियों में से जिस एक बड़ी बोली की मौज सँवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में गंगा-जमना-दोद्याव के उत्तरी भाग अर्थात मेरठ के चौगर्द इलाके में, दोश्राब के पूरव रहेलखरड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घग्धर नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पद्धाल और सृष्ट देश हैं। वृक्खिनपूरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन शूरसेन देश है जिस की बोली मजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक श्रीर मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, भौर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपभंश, जो समुचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मँजा हुआ रूप थीं। अम्बाला के दक्खिन भाजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुतंत्र है, जिस की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी छाँह पड़ने से बनी है। जिला गुड़गाँव में आ कर बाँगरू ब्रजभाखा में ढल जाती है। व्यवसाला के पूरव कनौजा का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पद्धाल देश को सुचित करता है। दोनों के दक्किन जमना पार बुन्देली बोली है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है। आजकल के नैरुक अर्थात भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों का मिला कर पर्छांही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्त्ती भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग ) कहते हैं।

पछाँही हिन्दी के पूरव सटा हुआ पूरवी हिन्दी का इलाका है जिस में उत्तर से दिक्खन कमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; कनौजी के सामने अवधी और बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठे और वस्तर तक ला पहुँचाती है; उस के दिक्खनपच्छिम मराठी आर दिक्खनपूरव उद्दिया बोली जाती है।

भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरु जेत्र से प्रयाग तक का इलाका धर्मात् बाँगरू, खड़ी बोली, जजमाखा, कनौजी धौर ध्वधी बोलियों का जेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि? है। अर्थात्, पछाँही धौर पूरबी हिन्दी के जेत्र को मिला कर उस का जो धंश उत्तर भारतीय मैदान में है वह अन्तर्वेद, और जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि।

अन्तर्वेद के पूरव बिहार है। उस में तीन बोलियाँ हैं—भोजपुरी,
मैथिली और मगहो। भाजपुरी गङ्गा के उत्तर दिक्खन दोनों तरफ है; वह
प्राचीन मझ और काशोर राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा
नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर
के दो पठारों में से दिक्खनी अर्थात् रांची के पठार पर भी कब्जा कर
लिया है। मैथिली मिथिला अथवा तिरहुत (उत्तर विहार) की बोली
है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दिक्खन भागलपुर (प्राचीन
अंग देश) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दिक्खन विहार की
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हजारीबारा पर भी उस का दखल
हो गया है। इस प्रकार आजमगद से राजमहल और रक्सील से रांची
तक विहारियों की जातीय भूमि है; और उस में विचले गङ्गा काँठे के मैदान
के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी प्रदेश—माइखएड—का मुख्य अंश
भी सिन्मिलित है।

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखरह, बघेलखरह और अत्तीस-गद चेदि में आ चुके। फाड़खरह का पच्छिमी अंश (सरगुजा और उस का

१ मीचे §§ ४१, मर, १४१।

र. नीचे § दर।

पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोली के त्रेत्र में हाने से उसी में आ गया। उस का पूरवी अंश बिहार में चला गया। बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश रहें। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और मालवा को मिला कर अर्थात् राजस्थानी और उस से सम्बद्ध भीली बोलियों के पूरे त्रेत्र को राजस्थान कहा जाता है।

इस प्रकार समूचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय भूमियाँ हैं—अन्तर्वेद, विहार, चेदि और राजस्थान।

# इ. पूरव-, दक्तिलन-, पच्छिम- श्रौर उत्तरपच्छिम-खग्रद;

पूरवायण्ड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम क्षीन भूमियाँ हैं। उन में से पहली हो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के जेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के उपरले काँठे में जो आसमिया माषा का जेत्र है उस के उत्तर और पूरव-दिक्खन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पिछ्छमार्थ के दिक्खन गागे, खासी और जयन्तिया पहाड़ियाँ। न कंवल सीमान्त के पहाड़ों प्रस्युत उन पहाड़ियों में भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की बोलियों का सम्बन्ध तो भाड़खण्ड की मुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियों तिब्बत और बर्मा की भाषाओं के पिग्वार की हैं। उन बोलियों के जेत्र को बंगाल और आसाम में से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारों के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर आ गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के वाचोंबीच आ गई है, और नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गत हैं। किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम और भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में भा

१ दे० नीचे ६ २२।

द्विस्तन भारत का उत्तरपंच्छमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते हैं—कोंकण, घाटमाथा और देश। कोंकण सद्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोजा तक मैदान का फीता है। घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा के पूरव उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरव वर्धा, नागपुर, भायडारा और चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत वस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, और जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम जमाने के गोंडवाना में सम्मिलत था। आजकल का बस्तर उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उदीसा और चेद की सीमाथें परस्पर छूती हैं।

महाराष्ट्र के पूरबदिक्लन तेलुगु भाषा का समूचा चेत्र तेलंगण या आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दिन्खन कनाढी भाषा का चेत्र कर्णाटक। कोडुगु ('कुर्गी') और तुलु कनाढों की ही दो बोलियाँ हैं। नेल्लूर के दिन्खन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा चेत्र तामिलनाडु या तामिलनाड शौर पच्छिमी तट पर मलयालम का चेत्र केरल या मलबार है। लक्टदिव भी केरल में सम्मिलित है।

सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में सिंहली। भूगोल और इतिहास को दृष्टि से पूग सिंहल एक ही भूमि है। मालऽदिविन अर्थात् मालऽदिव द्वीपसमृह और मिनिकोई द्वीप भी उसी में सिन्मिलित हैं।

१. नाडु या नाड = देश ।

पिछमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पिछम-खण्ड में गुजरात और सिन्ध थचे । गुजरात गुजराती भाषा का कंत्र है। कच्छ भी उसा में सिन्मिलत है।

सिन्ध सब दृष्टियों से एक पृथक आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। खसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान' की लास-बेला रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दावऽ भी, जो मृला, बोलान, नारी आदि बरसाती निद्यों का कच्छ है, और आजकल 'बलाचिस्तान' में शामिल है, बास्तब में सिन्ध का अंग है। उसी में सिबी जिला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अग सममा जाता रहा है।

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, और उसे अब उत्तरपच्छिम कहना अधिक ठीक है। पंजाब की भाषा-विषयक स्थित कुछ पेचीदा है। साधारण जनता मांटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती और यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न और सिन्धी से मिलती है। आधुनिक नैकक लोग पंजाबी नाम केवल उस बोली को देते है जो पूर्वी पंजाब में बोली जाती है। पच्छिम पंजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुलतानी है, वे पछाँही पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्यांकि वैसा कहने से उस का पूर्वी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस पछाँही बोली का नाम हिन्दकी है। नैकको के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के इतनी नखदीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक भेदों के बावजूद अपनी भौगोलिक स्थित और अपने इतिहास के कारण पंजाब की

१ नीचे कि २।

जातीय एकता ऐसी स्पष्ट और निश्चित है जैसी सिम्ध या गुजरात की । स्मीर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी और पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं—और भारतवर्ष में सीर कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ —िक उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती।

व्यथ (जेहलम नदी) और सिन्ध के बीच का पहाड़ी हजारा जिला और सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बजू और डेरा-इस्माइल-खाँ जिले जो अब सरकारी सोमाप्रान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहाट और बजू जिलों में अब पश्तोभाषो जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है।

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्धर नदी है। अम्बाला जिले की खरड़ और रापड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी अम्बाला जिला और बांगर-इरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है।

हजारा के अनिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पर्वत-खरह में करेंगे।

## उ. पर्वत-खगड

(१) परिछम ऋंश-लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान'

पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के पिछझमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलाचिस्तान है। हम देख चुके हैं कि उस का पिछझमी भाग जो लास-बेला और कलात-अधित्यका के पिछझम तरफ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला सास राजपूतों और जटों का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है।

१. (हिन्दी) जाट=(पंजाबी) बह=(सिन्धी) बटऽ।

इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफी आ गये हैं, तो भी बलोबी बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही एक आंग है।

वस के उपर कलात की स्थित जनता और भाषा की दृष्टि से अबंदी विचित्र है। कलात त्राहूई लोगों का घर है। त्राहूई भाषा का न तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की परतों से, न पिछ्छम की बलोची से; उस का सम्बन्ध दिन्खन भारत को तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की अधित्यका का एक तो चेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों—सरावान और बोलान—में १० से १५ आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दिन्खनी जिले जहूबान—में बह ५, और पिछ्छमी जिले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं। त्राहूई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए।

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और पंजाब के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूर्वी या भारतीय बलाचिन्तान बना हुआ है। यह पूरबी बलाचिन्तान दर्श बोलान सं शुरू हो कर उस के दिक्खन सिबी और कच्छी में और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान और शीनग्रर पर्वतों के दिक्खनी छोर के ग्रुमाव तक गया है। सरकारी बलोचिन्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और मोब जिले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का अंश है, और आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राह्ई से कुछ ही अधिक हैं। कच्छी सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले बलोची बोलने वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में बलोची-भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनग्रर के दिक्खनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी और

बुग्ती कवीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सिवी और माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलाचिस्तान हैं। सिवी सिन्ध का बहुत पुराना दुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्ती प्रदेश में आबादी की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम और माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील से कम है। वं प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर मुलेमान के पष्टिझम हिटश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध और पंजाब में बाँट जायँगे। किन्तु दिन्खनपष्टिझमी। पंजाब और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है। कि उन के बीच माड़ी-बुग्नी प्रदेश का कितना अंश किस में बाँटा जाय से। निश्चय अभी नहीं किया जा सकता।

### (२) उत्तरपिन्द्रिमी अंश-(क) अफगानस्थान

द्र्रा बोलान के उत्तर त्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई और मंत्रव जिले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के बज़ीरिस्तान, कुर्रम, अफ़ीदो-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुतः त्रिटिश अफ़ग्रानिस्तान हैं। हम जिसे अफ़ग्रान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के अफ़ग्रानिस्तान में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफ़ग्रानिस्तान को अफ़ग्रानस्थान कहेंगे। इमारा अफ़ग्रानस्थान वास्तव में पक्थ-फ़म्बोज देश है। उस में जहाँ पूर्वोक्त त्रि० अफ़ग्रानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफिरिस्तान या किपश देश वास्तव में उस का अग नहीं है। हरी-कद की दून अर्थात् खास हेरात को और सीस्तान को भी फ़ारस में गिनना अधिक ठीक है। हिन्दू-कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफ़ग्रान तुर्केस्तान अब जनता की दिश से पक्थ-फ़म्बोज नहीं गहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब कसी पंचायत-संघ में है उमे भी अफ़ग्रानस्थान में गिनना चाहिए।

अफराान लोगों की भाषा परती या परुती है। वे अपने को अफराान नहीं कहते। परतो या परुतो भाषा विभिन्न अफराान कबीलों में एकता का मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले परतान या पख्तान कहलाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान की जनता में हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो परतो या पख्तो नहीं बोलतीं। हज़ारा चंगेज़ खाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई हैं। वे फ़ारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फ़ारसीभाषियों को पार्सीवान कहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान की राजभाषा भी फ़ारसी है। इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या फ़ारिस मे सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों का देश एक है; अफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफ़ग़ानों में गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं।

अफ़्ग़ानिस्तान का काफिरिस्तान या किपश प्रदेश जनता और इतिहास की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें तो काबुल नदी के दिक्खन निम्रहार भी किपश का ही अंश है। किपश के पूरव वाजौर, स्वात, बुनेर और यूमुफ़ज़ई का इलाका प्राचान पिच्छम गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्यार अर्थात् उत्तरपिच्छमी पंजाब से अत्यस्त पुरान समय से सम्बन्ध हैं?। किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसुफ़ज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, और तब से पठान लाग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वदाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजाग चले गये। यूसुफ़ज़ई इलाका अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी परतो और हिन्दकी दोनों बोली जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट और बस्न जिले पंजाब का

१ नीचे ६६ मर, १६२; २०१७।

२, नीचे  $\S\S$  ४४,  $\pi$ २, १०२, १० $\pi$ , ११२, ११६, ११८, ११६, १ $\pi$ ०।

हो अंग हैं। इसी प्रकार बाजीर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है।

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है. उस में आजकल ग़ल्या बोलियाँ बोली जाती हैं, और उन का परतो-परुतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ तुखार देश के पच्छिमी अंश बदकशां में भी पहले उन से मिलती कांई बोली ही थी. लेकिन अब बद्ख्शीं लोगों ने कारसी अपना ली है। तुखार या कम्बीज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बीज देश का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है. पर वास्तव में वह अफगानस्थान का एक अंश है।

### ( स ) कपिश-कश्मीर

काफ़िरिस्तान या कपिश की कतो (बशगोली) आदि 'काफ़िर' बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैंगा, दरद देश की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है। महबद्धीन और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफिरिस्तान, वितराल, कोहिस्तान, दर्विस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए। इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। केहिस्तान का कुछ अंश और ४रइ-देश तथा कष्टवार अब भी कश्मीर राज्य में ही हैं। हब्जा और नगर नाम की बस्तियों के पास बुदशास्की भाषा का छोटा सा चेत्र भी द्रद्-देश के अन्दर है।

डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है रे कि दरद देश की प्रवी सीमा सिन्ध दून में तदाल के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचे के पूरव

१ नीचे § १६२।

२. पु क्षेंग्वेज मैप और कि वेस्ट तिवेत, ब॰ ए॰ सी॰ वं॰, १६०४ भाग १, प्र १६२ म।

सस्पोला तक थी, जहाँ अब निब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ कं लाग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती रंग-ढंग और भाषा अपना ली है।

कष्टवार के दक्किन्तनपुरव भट्टवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के पूरबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जानो हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बाली से । उन में से भद्रवा से जीनसार तक को बोलियाँ पच्छिम पहाडी. फिर गढवाल-क्रमाऊँ की मध्य पहाड़ी. और नेपाल की परवी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी बोली जाती है, और वहाँ से पूरव तरफ वह उत्पर पहाड़ों में भी चन्वा और कुल्लु-मण्डी के बीच पश्चर की तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्रवा-चम्बा का अपने असल परिवार से अलग कर देती हैं। चम्बा को चिमञाली बोली में करमीरी मलक काफी है. और भद्रवाही तो चिमञाली और कश्मीरी का मिश्रण ही है। भद्रवा ता अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा का भी बक्त कारण से कपिश-करमोर में ही गिनना उचित है।

#### (ग) पजाब का पहाडी ऋंश

पीछे कह चुके हैं कि हजारा जिला पंजाव का अंश है। मुराल जमाने कं पखली इलाकं मे उस के साथ साथ छुष्णगंगा दून का निचला अंश भी शामिल था। वास्तव में समुचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का भंश है। इस के सिवा उपत्यका के द्यिभाल ( श्रमिसार ) प्रदेश अर्थात् पुंच राजीरी और भिम्भर रियासती की बोली भी हिन्दकी है, और उस के पूरव इगर की पंजाबी। आधानक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव मे पंजाब के हैं। बुगर के दिक्खनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का अपना हिस्सा है हो। होशियारपुर के दिक्खनपूरव कहत्तूर को और सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पंजाबी है। वहाँ से उस की सीमा बवाद के नीचे पहुँच कर घग्वर के स्रोत की जा खूती आर फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। अर्थात् मंडां, मुकेत, क्युंठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है।

#### (३) मध्य क्रंश

हिमालय के मध्य श्रश से हमारा अभिशाय उस श्रंश से है जो मध्य-देश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है और जिस में पहाडी बोलिया बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चकी है।

#### (क) अन्तर्वेद का अंश

इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढवाल और कनौर का अन्तर्वेद के साथ बहत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पिछ्छम सतलज पार के सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेज्ञा इन्ही प्रदेशों से और हिन्दी-खरड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें बान्तर्बंद में गिनना चाहिए।

#### (स) नेपाल

कुमाऊँ के पूरव गारेखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश-कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे विभिन्न प्रदेशों मे अब एकता आ गई है। उन की भाषा पर्वतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लाग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल में गय हैं। तो भी समुची जनता ने अभी उस आषा को पूरी तरह से अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढते समय हम याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी. और गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अर्थ नेपाल की दन ही था। यदि गोरम्बों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दक्किन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते।

### (४) पूरव अंश

नेपाल के पूरव सिकिम में भी नेपाली जन ग बढ़ रही है, और बह नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून स्रोर भूटान तिस्वती या भाटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात् दिक्खन प्रान्त है। उन के पूरव द्यासामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही द्याधिक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल भौगालिक दृष्टि सं भारतवर्ष में गिने जाते हैं।

#### द्सरा मकरण

# भारतभूमि के निवासी

§ ११. भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्लें — आर्य और द्राविड

भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों और धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की—अर्थात् संझाओं और धातुओं के रूप-परिवर्तन के, उपसोंं। और प्रत्ययों की योजना के और वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की—परस्पर तुलना करने से बढ़े महस्त्र के परिणाम निकलं हैं। हिन्दी की सब बोलियों का ते। आपस मे घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के आतिरक्त आसमिया, बगला और उड़िया का, मगठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात् नेपाल की गोरखाली भाषा और कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जीनसार से चन्चा तक की सब बोलियों का—अर्थात् हिन्दिखण्ड, पूरबखण्ड, पिच्छमखण्ड और उत्तरपिच्छम-खण्ड की सब मुख्य भाषाओं, दक्खिन-खण्ड में मराठी और सिंहलो, तथा पर्वतखण्ड में नेपाल से चन्चा तक की बालियों का—एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। "बंगाल से पंजाब तक... समूचे देश में और राजपूताना, मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का

समूचा शब्दकोष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उधारण-भेदों को छोड़ कर एक ही है"। इन भाषाओं और बोलियों को आधुनिक निरुक्तिशास्त्री आर्यावर्त्ती भाषाये कहते हैं। फिर किपश-कश्मीर और अफगान-स्थान की बोलियों का भी इन आर्यावर्त्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध है। यह समूचा आर्य भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषायें— संस्कृत, पालि, प्राकृतें और प्राकृतों के अपग्रंश—जिन से कि विद्यमान बोलियौं निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं।

दिक्खन-खरह में मगठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, विशेष कर तेलुगु कनाडी और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल धातुओं और ज्याकरण के दौंचे का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु आपस में, कलात की बाहूई के साथ, तथा महागष्ट्र उद्दीसा आर चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाल गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है। वे सब द्राविड परिवार की भाषायें हैं।

साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वंशों या नम्लों की पहचान होती है। इसी लिए आर्थ और द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भो सूचित करने हैं।

## § १२. द्राविड वंश

द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने इतिहास और इस समय की हासन की जहाँ नक खोज-पड़ताल हुई है, उस से भारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता

१ मा॰ मा॰ प॰ १, १, ए० २३।

नहीं मिला। द्राविड थेश या नस्त का मूल और एकमात्र घर दिक्सन भारत ही है। एक द्राविड बोली, ब्राहूई, भारतवर्ष के पष्टिक्रमी दरवाजे पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष में उत्तर-पष्टिक्रम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पन्न में कुछ भी प्रमाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहूई लोग दिक्सन भारत के समुद्रतट से पष्टिक्रमी देशों के साथ होने वाले ज्यापार के सिलसिले में उत्तरपष्टिक्रम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों।

विद्यमान द्राविह भाषायें चार वर्गों में बँटती हैं—(१) द्रविह वर्ग, (२) आन्ध्र भाषा, (३) श्रिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और (४) ब्राह्र बोली। तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुल और कोडगु ('कुर्ग' को बोली) सब द्रविह वर्ग में हैं! तेलुगु या आन्ध्र भाषा अकंले एक वर्ग में हैं। इन परिष्ठत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्दा जिला है। विचले वर्ग में सब अपरिष्ठत बोलियाँ हैं जो दूसरी सम्ब भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह चिर कर रह गई हैं! वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे धीरे मर रही हैं।

उन बोलियों में से सब से मुख्य बार प्रसिद्ध गोंबी है। वह अपनी पड़ोसन तेलुगु की अपेक्षा द्रविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आन्ध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराड में, और कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अधिक हैं चिद में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या बाक्मय। परन्तु गोंडी एक अमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आर्य भाषा से मिली लिचड़ी बोली बोलते हैं, और साधारण बोलचाल में उन लिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना कठिन है, सन् १९२१ की गणना के अनुसार वह

संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमी जरूर असल गोंडो बोलते हैं। गोंड लोग अपने की केंद्र कहते हैं।

उन के पड़ोस में चड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक छौर बोली है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हजार है। कुई लोगों में छभी तक नर-बलि देने की प्रधा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप सोंच भी है।

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात् चिद्द और विहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो खाराँव भी कहलाते हैं। खोराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हजार, अर्थात् इस वर्ग में गोंडों से दूसरे दर्जें पर, हैं। चेदि के अपने इलाके में वे लाग खेती की मजदूरी और विशेष कर जमीन काड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गङ्गा के ठोक तट पर राजमहल की पहाड़ियों में मल्नो नाम की एक जाति है, जिस की सख्या कुल ६६ हजार है। मल्नो बोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। छुरुख और मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्व ज पहलं इकट्ठे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नर्भदा दून होते हुए सोन काँठे में आये। फिर मुमलमानों के दवाब से उन की एक दुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा नागपुर में। यह युत्तान्त बिलकुल टीक है।

गोंडी, कुरुल और कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौधी मल्तो के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक और बोली पूरवी बराड में है। इस के बोलने वाले कुल २४ हजार हैं।

सुन्र कलात में ब्राह्ई लोग रहते हैं जो एक द्राविष्ठ बोली बोलते हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में हैं। ब्राह्इयों के अनेक फिरकों ने अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, और जो ब्राह्ई बोलते हैं वे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी और पत्नी आहूई बोले, ऐसी दशा भो होतो है। आहूई कोलने वालों की छल संक्ला १ लाख ८४ हजार है।

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें (तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) बोलने बालों की कुल सख्या सन् १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हजार बी, बहाँ विचले वर्ग की अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६॥ हजार।

## 8 १३. आर्थ वंश और श्राये स्कन्ध

हमारी आर्थ भाषायें जिस बंश को सुनित करती हैं, वह संसार में सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास को और आज की सुदूर देशों की अनेक सभ्य भाषायें तस में सिम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, बृनानी, लातीनी, केला, स्यूतनी या जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज-कल की वंशजों के साब भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी, और अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में उस की बशज भाषायें मौजूब हैं। प्राचीन केलत की मुख्य बंशज आजकल को गैलिक आर्थात् आयसेंह को भाषा है। जर्मन, आलन्देख (हच), अंग्रेजी, हेन, स्वीदिश आदि भाषायें जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं; और आधुनिक रूस तथा पूरवी युरोप की भाषायें स्लाव परिवार की । इन सब भाषाओं का परिवार आर्थ वंश कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सिम्मिलित हैं—अरमइनी (आर्मीनियन), सत्ती या हत्ती शेस-फ्रुजी , तुक्तारी

१. अमेत्रों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ + सिंहल के वामिल-भाषी १४, ०४,०२३।

२, सरमहन शब्द दारमञ्ज (दे॰ नीचे है १०४) के विदिश्तूं-समिखेल में सामा है।

१. आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite.

Thrace-Phrygian.

मादि । जरमहनी और खत्ती प्राचीन अचु एशिया के निवासी थे, श्रेस-मुजी यूनान के क्तरपूरक श्रेस प्रदेश के, तुस्तार मध्य एशिया के।

लौकिक भाषा में तो कार्य शब्द इस वार्थ में बर्ची जाने ही लगा 🕽 पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान उस का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लेते। उन का कहना है कि केवल आर्यावर्त (भारतीय आर्थ भूमि) और ं ईरान के लोग अपने को आर्थ कहते थे. इस लिए आर्थ शब्द बक्त समुचे बंश के लिए नहीं प्रत्यत उस के केवल उस स्कन्ध (Sub-family) के लिए बत्ती जाना चाहिए जिस की बार्यावर्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आर्य शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत-पारसी स्कन्ध के लिए काम खाता है। किन्तु उक्त समुचे वंश के लिए भी खार्थ शब्द का प्रयोग करना वैसा अशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है ं कि केवल चार्य्यावर्त्त और ईरान के लोग चपने को स्पष्ट रूप से चार्य कहते थे, तो भो सुद्र आयतेंड या रंत में भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल आर्यावर्त और ईरान के लोगों के लिए आर्थ शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े बंश के अनेक नाम गढ़े गये हैं, और उन में से मुख्य हैं हिन्द-युरुपी तथा हिन्द-जर्मन। हिन्द-युरुपी शब्द मुक्ते निकम्मा लगता है. क्योंकि उस में आर्य वंश के तीन मुख्य घरों-अर्थात् भारत, ईरान और युरोप-में से दो का नाम जाता है और तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का जर्मनी में बहुत प्रयोग होता है, और चस में यह गुण है कि वह आर्य वंश की उन दो शालाओं के नामों से बना है जो परव और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। यह नाम पाणिनीय ज्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गड़ा गया है। क्यरेका में इस हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्थ शब्द को

इस अर्थ में बर्तेंगे तो वंश शब्द इस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला आर्य शब्द आयगा, वहाँ इस से आर्थ स्कन्ध ही सममना होगा।

हिन्द-जर्मन परिवार के सब क्षोग किसी अचपन के ज़माने में एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चत है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर बेहिसाय विवेचना हुई है, किन्तु आभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आर्थ स्कन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चत है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस प्रश्न पर कोई सम्मित आर्थों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मित रख कर इतिहास पढ़ने बैठना। इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हों परिखामों को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारतवर्ष की भाषा और नस्ता-विषयक विद्यमान स्थित की छानबीन से ही निकल आते हैं।

आधुनिक निरुक्तिशाक्षियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निरिचत किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्य है आये। उस स्कन्ध को तीन शास्त्रायें प्रतीत होती हैं—आर्यावर्त्ती, ईरानी और द्रदी या द्रद-जातीय।

### ९ १४. दरदी शाला

दरदी शास्ता की भाषायें अब किपरा-करमीर भर में बची हैं, किन्तु पहले उत्तरपूरवी अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, और काबुल नदी के दक्तिलन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली वजीरिस्तान में बची है। उस के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीसाता है। पंजाबी पर वह प्रभाव अपेस्रया कम है, और राज-स्थान के मालवा प्रदेश की भीलो बोलियों में भी बोड़ा बहुत महकता है। करमोरी माचा यद्यपि द्रद्जातीय है, तो भी उस में आर्यावसी रंगत कुछ था गई है।

आधुनिक दरद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग हैं-(१) कपिश या काफिर वर्ग (२) खोबार वर्ग और (३) दरद वर्ग। कपिश वर्ग में कपिश या काफिरिस्तान की. और खोवार वर्ग में चितराल की बोलियाँ समिम्रिलत हैं। खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरी और केहिस्तानी (मैया) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ बोली है। कश्मीरी समुची शाला में सब से मुख्य और एकमात्र परिष्ठत भाषा है।

ठेठ दरद प्रदेश में हुआ और नगर नाम की बहितयां में. अर्थात गिल्गित नदी की उत्तरपूरवी धारा हुआ की दुनों में, बुकशाम्की नाम की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि ससार भर के किसो वंश से भी उस बांली का सम्बन्ध अभी तक दीख नहीं पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सब से प्राने तिवासी थे।

दरदी भाषाच्यों में से कपिश और खोबार वर्ग की बोलिया बोलने बालों का अन्दाज नहीं किया गया. बाकी दरद वर्ग की भाषायें बोलने बाले सन १९२१ में जगभग १३ जास थे।

हा० सर ज्योर्ज पियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिहत जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे. और जिस में गणाट्य ने बृहत्कथा नामक प्रनथ लिखा था, वह आधुनिक द्रदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु हा० स्टेन कोनी इस मत को स्वीकार नहीं करते । उन का कहना है कि पैशाची बर्जीन के पास की एक बोली श्री।

१. प्रियर्सन-दि पिशाच लैंग्वेजेज ग्रॉव नीर्धवेस्ट इंडिया ( इसर-विषय भारत की पिशाच भाषायें ), पृशिवाटिक सामाइटी के मीनीबाक्र (निषम्ब). बि॰ 🗠 बंबर १६०६; सां० सां० प्रांत, वि० १, १, ब॰ १० तथा बि॰ द, १ की बुनिका; तथा जर्मन प्राच्य परिवद की पत्रिका, कि॰ ६६, ४० ४६ बादि।

## छ १५. ईरानी शास्त्र

ईरानी शास्ता में दो वर्ग हैं—पारसीक और मादी। पारसीक का पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयवु (५२१-५८५ ई० पू०) के अभिनेस्तों में पाया जाता है। उसी का मध्यकातीन रूप सासानी राजाओं (तीसरी-छठी शताब्दी ई०) के समय की पहलवी थी, तथा आधुनिक रूप विद्यमान कारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द (Media) प्रदेश की तथा ईरान के पूरवी आंचल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का पवित्र प्रभ्य अवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकातीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुदिंस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की परतो, राल्या आदि हैं।

भारतवर्ष के चेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः परती श्रीर राल्वा भाषायें ही श्राती हैं। परतो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि बह श्रायीवर्त्ती भाषा है या मादी। सन् १८९० ई० तक श्राधुनिक नैरुकों का रुफान उसे श्रायीवर्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से श्रव उसे निश्चित

कोनी—दि होम स्रॉव पैशाची (पैशाची का कमिसन), ज़ारटिअफ्ट डर ड्यूशन मौर्गनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (बर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) बि॰ ६४, प्र॰ ६४-११=। कोनी इस मत में हार्नजों के अनुवागी हैं और प्रियस्त पिशक्त के। पिशक्ष का मत उन के प्रामटिक डर प्राकृत स्प्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याक्तस्य) नामक सुधिसह श्रम्थ में, तथा हार्नजों का उन के प्रम्थ कम्पैरेटिस प्रामर आँव दि गौडियन लैंग्वेजेज़ विद स्पेशल रिफरेन्स दु ईस्टर्न दिन्दी (गौडीय भाषाओं, विशेषतः प्राची हिन्दी, का मुखनापरक ब्याकरण) नामक प्रम्थ में विशेषा।

<sup>1</sup> दे भीचे है १०१।

र दे नीचे ह २००।

क् दे भीचे ह १०४ था।

रूप से मादी माना जाता है। एक राज्या बोली युद्द्राा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दू कुरा के दिक्सन भी उतर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुदलो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की दरद-जातीय खोलार बोली में भी कुछ पड़ गई है। परतो बोलने वालों की संख्या अन्दाजन ४० लाख है। अफगानस्थान के पासीबानों और राज्या-भाषियों को ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाजन १०-१२ लाख होगी।

उन के अतिरिक्ष अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने बाले भी हैं। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं जो आयं जाति से एकदम भिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो तुर्क-हूण आये उन के बराजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब आर्य भाषायें अपना चुके हैं।

### § १६. भार्यावर्ची शाखा

आर्यावर्ती शास्ता बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिशास्ती उसे तीन उपशासाओं में बाँटते हैं—भीतरी, बिचली और बाहरी। भीतरी उप-शासा के दो वर्ग हैं—केन्द्रवर्ग और पहाड़ी वर्ग। केन्द्रवर्ग का केन्द्र बही पछाँही हिन्दी है जिस का महस्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। पछाँही हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हैं—कनौजी, बुन्देली, अजमासा, खड़ी बोली और बांगरू। इन सब का भी केन्द्र अजमासा है। और खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी का पंजाबी में उलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत मी पछाँही-हिन्दी-स्नेत्र को बालियाँ थीं।

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमरहल कह कर उस के चारों तरफ़ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बँटवारा भौगोलिक और ज्यावहारिक दृष्टि से है। निक्षकिशास्त्रीय बँटवारा उस से कुछ बदलता है। चस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पक्षाँही हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती ये तीन गुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरव पंजाब की। राजस्थानी और गुजराती के बीच भी ली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अक्त है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भी ली और खानदेशों भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर बड़ा सम्बन्ध रहा है।

उत्तरपूरवी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दिक्सनपच्छिम आधुनिक अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना के दोनों और दिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी गूजरो बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। स्वात और कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-भेंस चराने वे गृजर और जो भेद-वकड़ी चराते वे अजिद कि कहलाते हैं।

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुर्जर एक प्रसिद्ध जाति रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। किन्तु क्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी समय वे पूरवी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं।

१ दिन्दकी में आजड़ी।

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में पूरवी पहाड़ी अर्थात् नेपाल की पर्वतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, मध्य पहाड़ी अर्थात् कुभाँउनी और गढ़वालो, तथा पिछ्छम पहाड़ी अर्थात् जीनसार से चम्वा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है—अर्थात् कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खिसया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत हाते हैं।

भीतरी उपशास्ता के पूरब, दिक्सन और उत्तरपिन्छम बाहरी उपशास्ता की भाषायें हैं। पिन्छम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशास्ता समुद्र तक जा पहुँची है श्रृ गुजरात और सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पिन्छम-स्वर्ण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में और सिन्ध उत्तरपिन्छम वर्ग में है।

पूरव तरफ, भीतरी और बाहरी उपशासा के बीच एक विचली या मध्यवर्ती उपशासा है। उस में एक ही वर्ग और एक ही भाषा है—पूरबी हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और इसीसगढ़ी बोलियों हैं। अवधी और बघेली वास्तव में एक ही बोली है, कंवल स्थान-भेद से उस के दो नाम हो गयं हैं। पाचीन अर्धमागधी प्राकृत जिस में जैनां का सब पवित्र वाङ्मय है इसी विचली भाषा की पूर्वज थी।

बाहरी उपशासा में तीन वर्ग हैं—पूरबी, दिक्सनी, और उत्तरपिछ्झमी। पूरबी वर्ग की मापायें बिहारी, डिंड्या, बँगला और आसिमया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं। दिक्सनी वर्ग में मराठी और सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत मी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पिछ्झमी अन्तवेंद—अर्थात् खपरले गंगाकाँठे, आजकल के खदी बोली के चेंश—की भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्थावर्त्त का प्रमुख देश था। उत्तरपिछझमी वर्ग में सिन्धी और

हिन्दकी बोलियाँ हैं। इन का पूर्वज बावड अपश्रंश था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब माल्म नहीं है।

तमाम आर्यावर्ती भाषायें बोलने वालों की संख्या सम् १९२१ में अन्याज़न २३ करोड़ ४५ लाख वर्षा। यदि उस में इम दरदी और मादी-भाषियों का पूर्वीक अन्दाज मिला दें तो तमाम आर्य-भाषियों की संख्या २४ करोड़ के कुछ उपर या नीचे होती है।

**§१७. श्रार्य नस्त का मृत अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता** 

आरं लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, मादी और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूर्वज इकट्टे रहते थे, कहाँ था ? उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे अलग हुए ? और किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में पहुँचे ? विशेष कर आर्यावर्त्त की सब से शुद्ध और केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मैदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ? इन प्रश्तों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध सममने में हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया है। वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गीए अंश के अलावा स्त्र० जिस्स पार्जीटर का है। वह यह है कि ईसवी सन् से लगभग ३००० (पार्जीटर के अनुसार २२००) वरस पहले आये लोगों ने इलावृत अर्थात् मध्य हिमालय या कनीर-जीनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्वेद में प्रवेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाला या तो मध्य हिमालय

१ विदिश और रिवासती 'भारतवर्ष' में २२, ६४, ६०, ४४४ तथा सिंहक के सिंहसी-भाषी ६०, १६, १४६ । नेपाब के गोरखाबी-भाषियों की संक्या भारतवर्ष की संक्या में नहीं है; उन का पौने बीस बाख अन्दान करने से उक्त बोढ़ बना है। नेपाब की कुछ बावादी ४२ काल कही बाती है।

२. मा॰ घ॰, पु॰ १८२-१८६ । दे॰ नीचे हुदद तथा @ १३ ।

से पिछ्छम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दिक्खन, किपरा-करमीर की ओर चली गई—वही दरद और खस लोगों के पूर्वज थे । जो आर्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐक कहते थे। उन से पहले भी भारतवर्ष में मानव वंश के आर्थ आ चुके थे। एक आर्थ जल्द चारों तरफ बढ़ने लगे, और आधुनिक आर्थावर्त्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्वेद में उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाद उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात् उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम और उत्तर तरफ हिन्दूकुश और उस के पार के प्रदेशों में चली गई ।

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ कंबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि आर्यावर्त्त की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपिष्ठिम न रह कर अन्तवेंद् में कैसे बली आई, और मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ़ कैसे फैल गईं, दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह। उत्तरपिष्ठिम से आर्यों का भारत में प्रवेश मानने-वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा कल्पनाओं की शर्य लेनी पड़ती है।

### **११८. भारतवर्ष की गौ**ण भाषायें श्रौर नस्तें — शावर श्रौर किरात

जपर की विवेचना सं हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविष्ठ भाषा। दिक्खन के सादे चार प्रान्तों अर्थात् आन्ध्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में सभ्य द्राविष्ठ भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आर्य भाषायें। ज्यान्ध्र, जड़ीसा, बिहार, चेदि, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की

१ यह दरवों विषयक अंश पार्खीटर का नहीं है ।

र यही मुक्य मतभेद है, दे भीचे # ६।

१ दे॰ मीचे §३३, तथा ककर, १२।

सीमा पार कलात में कुछ अपरिष्ठत द्राविड बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे अपरिष्ठत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद नहीं है। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गीण बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सभ्यता से निशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर है, और उन में से करीव ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा बाकी तिब्बतवर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः मुख्ड या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, और वह भी सब मुख्यतः माइखयड में, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। तिब्बतवर्मी या किरात वंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये मे तथा मुख्यतः उत्तरपूरबी और पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों की हम अलग अलग विवेचना करेंगे।

### **११९. श्राग्नेय वंश और उस की ग्रुएड या शावर शाला**

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड और मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट में कोई भेद नहीं कर ।पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियां (निरुक्तिशाखियों) का कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषायें एक दूसरे सं एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं।

मुगढ या शावर जाति जिस वह वंश की शाखा है, नैककों ने उस का नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सभ्य जगत् के आग्नेय (दिक्खनपूरव) कोगा में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलज-तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो जड़े स्कन्ध हैं—आग्नेयदेशी (Austro-Asiatic) तथा आग्नेयद्वीपी (Austronesian)। आग्नेयद्वीपी

स्कन्ध की फिर तीन शास्त्राय हैं - सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी (Indonesian), पपूवा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वीपी (Polynesian)। साथ के नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी।

समात्रा जावा आदि द्वीपपुञ्ज के आजकल युरोपी भाषाओं में कई 9 नाम हैं. जिन में से एक 'मलय' द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के क्तर तरक का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत का नाम है, और उस का मूल वामिल नते हैं?। 'मलय' प्रायद्वीप और द्वीपावली के 'मलय' लोग अपने देश को ताना मलायः और अपनी जाति की श्रोराग मलायः कहते हैं। अंग्रेजी मलय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायुः की मलायु दीम कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मूलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य अंशों को सुवर्णाद्वीप और यबद्वीप भी कहते थे-यबद्वीप में न केवल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल हाता था<sup>३</sup>। मलायु द्वीपों में श्रोरांग मलायु के अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जानियाँ भी हैं, और उन सब को मिला कर हम मलायुद्धीपी या सुवर्ण्द्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़ से मुल निवासी. जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांब, उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ हजार मलायु रहते हैं।

मलायु लोग ऋपने से पूरवी द्वीपों के निवासियों को पुनाः पुनाः या पपूनाः कहते हैं जिस का अर्थ है गुच्छेदार देशों वाले। उन लोगों के केश

मजय चार्किपेजगो, मजैसिया, इंडियन चार्किपेसगो, ईस्ट इंडीज़, इंडोनी-सिया, इंसुर्जिड ( बर्मन शब्द ) ।

र दे जपर हु ।

३ दे• नीचे §१७६।

नीमो लोगों की तरह उन के से गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात् कालद्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सिन्मिलत है। हम उन्हें पपूचा द्वीप कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूचा के पूरव है।

आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषायें अब उन देशों के विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखायें हैं ---एक मोन स्मेर, दूसरी मंड या शाबर । मोन-स्मेर के चार वर्ग हैं--(१) मोन-ख्मेर. (२) पर्लोग-वा. (३) खासी. और (४) नक्तवारी। इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं। मोन या तलैंग एक मँजी हुई वाङमय-सम्पन्न भाषा है जो खब बर्मा के तट पर पग्न, थतोन और एम्हर्स्ट जिलों में पाई जाती है। स्मेर कम्बज देश के मुख्य निवासी ख़मेर लोगों की भाषा है। उस में भी अच्छा वाकमय है। मोन और ख्मेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग और वा उत्तर बर्मा की जंगली बोलियाँ हैं। नकवारी नकवार (निकोबार) द्वीप की बोली है. जो मोन और मुख्ड बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शास्त्रा की हैं. श्रीर वे श्रासाम के खासी-जयन्तिया पहाडों में बोली जाती हैं। भारतवर्ष के तेत्र में मोन-स्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, श्रीर यदि नकवार को भारत में गिनना हो तो नकवारी है। खासी बोलिया बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार. और नक्तवारी ८३ हजार पिछली गणना में थे। मोन-स्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत बास्ता पड़ेगा र । नक्षवार के उत्तर अन्डमान द्वीप हैं, जहाँ के लोग अभी तक

वृक्तिनपुरव के इस कम्बुल को उत्तरपण्डिम के कम्बोध के साथ व ग्राव्यक्ताना चाहिए। कम्बुल नाम भाव तक प्रचलित है।

र, नीचे §§१३६ मा, १७६ कावि।

बहुत ही असभ्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुरुशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता।

मुण्ड या शावर शाखा की बालियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में विद्यमान हैं। उन में सं मुख्य विहार में छोटा नागपुर तथा सन्धाल-परगने (विन्ध्यमेखला के प्रवी छोर) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्ताली. मुण्डारी, हा, भूमिज, कोरवा चादि रूप हैं। खेरवारी के कुल बोलने वाल ३५ लाख हैं. जिन में सन्ताली के २२'३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख और हो के ३ ८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग झोटा नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० में ही आये हैं। मुख्डारी बालने वाले मुख्डा लोग बोराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिल जुले रहते हैं । करक नाम की एक उसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १'२ लाख है'. विमध्यमेखला के पिञ्जमी छोर पर मालवा ( राजम्थान ) और चेदि की सीमाओं पर, पच-मढी के पिछ्यम बेतल जिले में, तथा मेवाड़ में बाली जाती है। अन्य सब मुख्द बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दिन्खन में हैं। खड़िया (१'३ लाख) राँची में और जन्मांग (१० हजार) उड़ीसा की केंद्रभर और देंकानाल रिया-सतों में है: दानों मरने के करीब हैं और आर्य भाषाओं म लुप्त हो रही हैं। जुआंग या पतुत्रा लोग मुरह लोगों में भी सब से असभ्य दशा मे हैं। उन की श्वियाँ अभी तक बढ्न के आगे पीछे पत्तों के दा गुच्छे बाँध कर नंगी जक्कतों में फिरती है। शबर (१ ७ लाख) और गदबा (३३ हजार) नाम की जातियाँ और वोलियाँ उड़ीसा और आन्ध्र की सीमा पर हैं।

मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाङ्मय में पुराना चला आता है । श्रीर आज तक हम मुण्डारा बोलने वाले मुण्डा लोगों का अपने लिए वही नाम बर्तता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैरुकों को शब्दावली में उसी

१, वा॰ पु॰ १, ४४, १२३, म॰ मा॰ ६, ४६, ६।

मुख्ड शब्द को मुख्डा रूप में समूची शासा के नाम के अर्थ में फिर से चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुख्ड ही रक्खेंगे, मुख्डा कहने की खरूरत नहीं। किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन श्रीर भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुख्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी वर्ता जाता था । इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वश-शासा के जातिवाचक नाम के रूप में बर्तने के लिए शबर का तद्धित शाबर अधिक मुबोध स्पष्टार्थक दीस पड़ता है। उत्तर भारत के प्रामीण लोग इन जातियों के। कोल कह कर भी याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी (अंग्रेजी—कं।लरियन) भी लिखने लोग थे। वह एक निरर्थक, भ्रान्त और लगब शब्द है।

१. देव नीचे इ ७४।

२. दूसरी शताब्दी ईं० के रोमन ज्योतिषी सोखमाय के भूगोज में मर्संबान की खाड़ी से मजका की समुद्रसन्ध (जलभीवा) तक के समुद्र को सिनस् सबरिकस्ट्र कहा है। उस समुद्र के तद पर सुवर्षभूमि के मोन या तजेंग जोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के प्रवी तट पर तें लंग्या प्रान्त और शबरी नदी है। इस प्रकार, प्रवी भारत के धाग्नेयदेशी शबरों और सुवर्षभूमि के धाग्नेयदेशी मोनों, दोनों के जिए शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि उन की सगोचता जास थी, अत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शबर शब्द आगनेय-देशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं—मुख्द और मोन-समेर— के जिए, या दोनों के विशेष खंशों के जिए, सामान्य रूप से वर्ता जाता या। चनेक शाबर जातियों की सगोजता को प्रावीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रह्युज़ लाइन आय की मोनकस्ट तथा भारतम्भूमि परिशिष्ट १ ( ४ ) में भी की है।

मुर्ड या शावर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ३९'७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं और नक्षवारियों की संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है।

यह एक बड़े मार्के की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से खल-मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उक्लेख करेंगे, मुण्ड या शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। आर्थ और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेलुगु में उस की मलक प्रतीत होती है।

आगनेय जातियों की म्थित आज भारतवर्ष में श्रीर परले हिन्द में भी भले ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। समूची सुवर्णभूमि और सुवर्णहोगों में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्थामी और आनामी लोगों के पूर्वज उस समय और उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। इन्हीं आगनेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सभ्यता और संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाइ-मय पर भारतवर्ष की वह छाष आज तक लगी है।

### <sup>६</sup> २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश

हिमालय के उत्तरी हाशियं श्रीर पृर्वी छार में तथा उस के साथ सगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश में अनेक छाटे छोटे गिरोहों श्रीर जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, श्रीर वे सब एक श्रीर बड़े वंश की हैं। उस वश, श्रथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्त आजकल तिब्बत श्रीर वर्मों में है।

तिञ्चत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को पीतयुल कहते हैं। वे लिखते पीत पर बोलते बोद हैं; युल साने देश। संस्कृत मीह,

करमीरी बृद्त, गढ़बाल कुमाऊँ और नेपाल का मेह, तथा पूरबी हिमालय का मुटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में ज्यापार के लिए गारतोक जाते. लौट कर कुछ दिन तक अपनी बित्तयों-मीलम, दार्मा आदि-में ठहर कर अलमोड़ा उतर भाते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले भाते हैं: फिर वसन्त में अपने गाँवों में लौट कर खेती काटते और इसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। शाय: उन में प्रत्येक का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जलती असल तिञ्बत की तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं। भोटियों के उत्तर तरफ करी-खांसीम में जो असल तिव्वती रहते हैं, उन्हें इमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते। न जाने क्यों वे उन्हें हिए या कहते हैं। हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते. पर हमारे पहाड़ियों के मेट में अब असल तिब्बत नहीं आता. इस लिए उसे तिब्बत कहना ही ठीक होगा। बर्मा का असल रूप म्यम्म है।

तिब्बत और न्यन्म-देश (बर्मा) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और उसे जनविज्ञान और मापाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-बर्मी कहते हैं। तिब्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशास वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम है तिब्बत-चीनी। वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैं—एक तिब्बत-बर्मी जो आज तिब्बत और वर्मा में है, तथा दूसरा स्थाम-चीनी जो आज स्थाम और चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर हो आक हो और याक चे क्याक के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखायें पिच्छम और दिन्दचीन और तिब्बत में जो शाखायें आती रहीं, वे सब एहले

उक्त निद्यों के निकास के प्रदेश से मेकोड, साल्वीन और इरावती के उद्गम-प्रदेश में आई'। वहीं मानो उन का एक असय कुएड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब वह या तो उन निद्यों के प्रवाह के साथ दिनस्तन अथवा चाड़पों (ब्रह्मपुत्र) की दून के साथ पिन्छम बह जाती रही। उस कुएड के अर्थात् दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश—सुरमा कौठा से आसाम तक—इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः दूबते रहे, और चाड़पों दून के दिनस्तन और पिन्छम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता रहा। इस प्रकार तिन्वत-वर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा; किन्तु स्थाम-चोनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे पूरबी पड़ांस से गुजरता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक आध बार भारतवष में आ गई।

#### **६ २१. स्याम-चीनी स्कन्ध**

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं—चैनिक (Sinitic) और तई। चैनिक वर्ग चीन में है; स्यामी लोग अपने को धई या तई कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायदीप में इस समय तई या शान नस्त के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा सब से अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काइसी प्रान्त तक अब उन का तेत्र है। मूल स्नोत से निकल कर बहुत जमाने तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरबी धारा) के काँठे में—उसी पूर्वोक्त कुएह में—रुके रहे। वहाँ से उन्हों ने बहुत अर्वाचीन काल—१४वीं शताब्दी ई०—में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया। करीब उसी समय—१२२८ ई० में—उन का एक गिरोह, अहोम-नामक, ब्रह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हों के कारण वह काँठा आसाम, तथा मेनाम का काँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में भी वही मूल शब्द है। अहोम लोग १७वीं शताब्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो गये; उन की भाषा भी अब आसमियाहै, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों— फूकन, वहका आदि—में पुगने वंश की स्पृति बची हुई है। अहोम बोली

के भितिरिक्त भासाम के पूरनी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों में से भन्दाजन ५००० भासाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई वर्ग की बोली है और १८वॉ शताब्दो ई० में वहाँ पहुँची है।

सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति हां थी; और चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिम्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था।

#### § २२. तिब्बत-वर्मी या किरात स्कन्ध

तिब्बतवर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष मे विशेष सम्बन्ध है। उस की नीन शास्त्रायें अभी तक मास्म हुई हैं।—(१) तिब्बत-हिमालयी, (२) आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-वर्मी या लौहित्य। तिब्बत-हिमालयी शास्त्रा में तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी आँवल की कई छोटी छोटी मोटिया बोलियाँ गिनी जाती हैं। लौहित्य या आसाम-वर्मी शास्त्रा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में वर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-वर्मी-सीमान्त की कई छोटी छोटी बोलियाँ शासिल हैं। आसामोत्तरक शास्त्रा दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना और नाम अभी आरजी हैं; यह निश्चत है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शास्त्राओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शास्त्रा है कि नहीं इस की छानबोन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है।

तिब्बत-हिमासयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं — एक तो तिब्बती या भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सेंबरी वाक्मय-सम्पन्न भाषा और बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के हैं जिन की बनावट में सुदूर निव्यती नींव दीख पड़ती है।

सातवी शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सँषारा और उस में समुचे बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया । ति वती भाषा में अब अच्छा वाङमय है. और वह है मुख्यत: भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौरा बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवर्गी में बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलौर की बाल्ती और पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समुचा बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहल दग्द-देश में सम्मिलित था, और वहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में दरद है। बाल्ती-पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं: लेकिन लदाख के पूरबी ऋंश को हम ने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की दाञ्चोच्चा, नेपाल की शर्पा और कागते, तथा कुमाऊँ-गढ्वाल की भीटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों का हम ने भाग्तीय सीमा में गिना है? पर नेपाल और भुटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाज नहीं हो सकता।

इन सब बोलियों के बोलने बाले अपना निब्बत से सम्बन्ध जानते हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ। किन्तु हिमालय की भोटांशक बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्त होने के भी बहुत पहले से, अपने बंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। वे नहीं जानने कि उन का

१. दे॰ नीचे, परिशिष्ट इ ४।

र दे कपर हैर का

तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निकित्तशासियों ने खोज निकाला है। उन की बालियों में कई लच्चए ऐसे हैं जो स्पष्ट खातब्बतवर्मी, बल्कि अतिब्बतवीनी, हैं; और ठीक उन्हीं लच्चएों में उन की मुएड या शाबर भाषाओं से पूरी खनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुएड माषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें सर्वनामाक्यातिक (Pronominalised) कहते हैं। दूसरा वर्ग असर्वनामाक्यातिक (Non-Pronominalised) का जिन में वैसी बात नहीं होती। इम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं।

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं—एक पूरबी या किराँत, दूसरा पिछमी या कनीर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग—सप्त-कौशिकी प्रदेश—िकराँत (किरान) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ पूरवी उपवर्ग की हैं। पिछझमी उपवर्ग में मुख्य कनीर की कनौरी या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्बा-लाहुली मनचाटी खादि बोलियाँ एक तरफ, और कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य छुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हजार हैं, तथा समूचे पिछझमी उपवर्ग को मिला कर अन्दाजन ३० हज़ार होंगे।

नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं। गोरखे लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी जमाने में भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, और शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है। ठेठ नेपाल से पिछ्छम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुङ्ग आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर असर्बनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारो वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्त्ता प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान की मुख्य जनता हैं। ध्या तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-धन्दा सब नेवारों के हाथ में है, गारखे खालो सैनिक और शासक हैं। तो भी गोरखाला भाषा को अब सब नेवार समभने और अधिकांश बोलते भी हैं, यद्यपि नेवार कियाँ अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं।

बासामात्तरक शाखा में उन्हीं बासामात्तर जातियों की बीलियाँ सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हा चुका है ।

लौहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायं और बं।िलयाँ सात वर्गीं में बाँटी गई हैं। उन में से मुख्य बर्मा या न्यम्म वर्ग है जिस में न्यम्म (बर्मी) भाषा और उस की बं।िलयाँ—अराकानी, दावे आदि—हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं। उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कवीन वर्ग की बं।िलयाँ भी सब बर्मा में ही हैं। लोलों वर्ग चीन के युडनान प्रान्त में है। बाकी तीन वर्गों में से कूकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा के सीमान्त पर पड़ना है, और बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के अन्दर।

वाड़ा या बांडा लांग द्यासाम की द्यानार्य-भाषी जनता में सब सं मुख्य हैं। कोच उन्हीं का एक किरका है, जिस का राज्य कभी पूर्णिया जिले के पच्छिम तक होना था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश

<sup>1.</sup> कपर है र इ (१)।

२, दावे को अंग्रेजी में विगाद कर Tavoy खिलते हैं।

बॅंगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वालपाडा और कामरूप जिलों की जनता में अब १० की सदी संख्या बाढा-भाषियों की है: गारी पर्वत परी तरह उन के वखल में है। ब्रह्मपत्र के दक्खिन नौगाँव जिले में, शिवसागर विले के मजली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिकरोंग नदी पर, कक्कार, पहाड़ी त्रिपुरा और चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी स्रोग उन्हें मंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीमा के मधुपूर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगोलिक स्थित सूचित करती है कि किसी युग में मिण्पूर और नागा पर्वतों के पिछ्छम सुरमा काँठे में और खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समुचे पच्छिमी झासाम में बाहा जाति की सत्ता थी। बगला भाषा त्रिपुरा और गारो के बाह्य प्रदेश के बीच सरमा कांठे मे एक फाने की तरह धँस गई है; उसी प्रकार बहापुत्र कांठे में बंगला और श्रासमिया जा घुसी हैं। प्रायः सभी बाड़ा लोग श्रव दुभाषिये हैं. कीच लांग ते। पूरी तरह बँगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जंगलां के बाड़ा-भाषी होटे कोच सूचित करते हैं कि कृचिवहार के बढ़ कीच भी मूलत: बाड़ा हैं, अन्यथा वे पूरी तरह आये-भाषी हैं। बाडा-भाषियों की कल संख्या अब ७ लाख १५ हजार है।

नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों तक अर्थात् नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हजार हैं। पूरबी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल असभ्य दशा में हैं, और नंगे घूमते हैं।

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा बरमा में पड़ता है। कछार, तिपुरा और चटगाँव के पूरव के पहाड़ियों को बंगाली और आसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो उपवर्गें में बाँटा जाता है—एक मेईथेई, दूसरा चिन। मेइथेई भाषा मिणपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हजार। लुरोई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य लुरोई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सीमा के अनुसार यदि लुरोई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने बालों की कुल संख्या हमारे देश में ४ लाख ९६ हजार है।

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख ५० हज़ार हैं, जिन का कुछ घंश बंगाल में किन्तु श्रिधवांश श्रासाम में हैं। इन के मुकाबले में श्रार्थ श्रासमिया-भाषियों की कुल सख्या १७ लाख २७ हज़ार है। श्रासामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के श्रकृत मिलने से तिन्वतवर्मी-भाषियों का ठीक श्रन्दाज़ नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा श्रन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाग्न के बीच होगी। और इन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस पर श्रार्थावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं को पूरी पूरी छाप लग चुकी है।

तिन्वतवर्गी शब्द आधुनिक नैक्कों और जनविज्ञानियों का है। उस शब्द के प्रयोग। से ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिब्बतबर्गी नस्त का प्राचीन आदिम घर तिब्बत और बर्मा में हो रहा हो। असल बात यह है कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबो छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा सकता है। इमारे प्राचीन प्रन्थों में स्पष्ट और निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबो सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का पूरवी अश तो अब भी किरौत-देश कहलाता ही है; कृचविहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरकी सीमान्त के सभी अनार्थभावियों के लिए हैं । साथ ही वह हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था । इसी लिए तिब्बतवर्मी की अपेक्षा किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को चीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा।

# **६ २३ भारतीय वर्णमाला और वाङ्**मय

भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायं किन किन लिपियां में लिखी जाती हैं, उस और ध्यान देने से इम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं।

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के पिच्छमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी और उर्दू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियों हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उर्दू शैली ही चलती हो या किसी में केवल हिन्दी। हिन्दी के अतिरक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पदा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखावटें कमशः नागरी-सिन्धी और अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। ग्रन्वा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार

बा॰ पु॰ ४१, घर ।

पूर्वे किराता बस्य स्युः परिचमे थवनाः .....

वि० पु० २, ३, ६।

दीपो सुपनिविद्योऽयं स्त्रेच्छैरन्तेषु नित्यशः।
 पूर्वे किराता सस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्पृताः ॥

२. रघुवंश ४, ७६; दे॰ भारतभूमि, परिशिष्ट १ (२-४), तथा रघुज़ साइन खाँव कीन्केस्ट ।

काफिरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की बाहुई। हिन्दकी की भी प्रायः वही हालत है।

हिन्दी की सभी बोलियाँ—राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी और बिहारी परिवारों की—जब कभी लिखी जाती हैं नागरा लिपिया उस के किसी विकृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही। बोलियों को श्रालग रख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पर्वतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि ह्यहू एक है—वही नागरी। इस के श्रालावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समृचे जगत् में संस्कृत प्राय: नागरी अज्ञरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस अकार नागरी का ज्ञेत्र हिन्दी-ज्ञेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है।

पूरव तरक बंगला और आसिमया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया को अपना अलग लिपि है, जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधा रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु आजकल आपे के जमाने में वह बहुत ही बेढब और बोमल दोखती तथा प्रत्येक अत्तर के असल रूप को अपा देती है; उस घरेदार पगड़ी को हटा देने से उड़िया वर्णों का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलन लगता है। पिच्छम की भाषाओं में से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती को गुजराती लिपि असल में कैथो नागरी है, उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम मात्र का है; नागरो वर्णों की सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन जाते हैं। उत्तरपिच्छम तरक, करमीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के आधार पर सिक्ख गुढ अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि मैं लिखते हैं।

दिक्लनी भाषाओं में से तेलुगु और कनडी की अलग अलग लिपियाँ हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सहशता है जैसी नागरी और गुजराती में। इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता है। सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि भाषा की भी पुस्तकों छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि के मंथ बर्मा की बर्मा और स्थाम की स्थामी लिपि में भी छपते हैं।

भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें ता एक बढ़े महत्त्व की बात सामने आती है। हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और इन लिपियों की अजरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अजरों के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती और शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडो, तामिल, मलयालम और सिहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवर्ष के बाहर तिब्बती, बर्मी, स्यामी, भौर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु द्वीपावली की छ: पुरानी लिपियों-रेचग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर-की भी वही अत्तरमाला है। अ आ इ ई ...... क ख ग आदि वर्ण इन सब लिपियों मे एक से हैं; स्वर-व्यञ्जन-विभाग, स्वरों का कम, व्यञ्जनों का वर्गी-करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में क्षे एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे विलकुल नाम के। इतिहास से हम जानेंगे कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावर्ती भाषाओं की थी. और उन से दाविह और अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की स्तिपियों मे चाहे जितने परिवर्तन होते रहे. वर्णमाला लगभग वह एक ही रही। आज वह समुचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम और कम्बूज की तथा श्रंशत: मलाय द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के और मलाय द्वीपावली के बाकी श्रंशों. अफगानस्थान और मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में आर्थ और द्वाविड

१ दे॰ भीचे ह ह ७३ इ, १०३, ११०, १८४, सथा औ १४ ।

का भेद कुछ नहीं है; आर्थ वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। और वही वर्णमाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषाओं (तिब्बती, नेवारी), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं (तर्लैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की कवि आदि) ने भी अपना ली है।

एक श्रीर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है. वे संस्कृत से लेती हैं; सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से । संस्कृत और पालि इस प्रकार आर्या-वर्ती भाषात्रों को अज्ञय खान है, जिन में से धात निकाल कर नये शब्द टकसाले जाते हैं । किन्तु आर्य भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः तेलुग कनाडी श्रौर मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के करीब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द वर्ते जाने हैं। इस प्रकार इस अश में भी आर्थ और द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा। भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्यामी और कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करती, तथा मलायु भाषाओं के शब्दकांष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लग-भग समृचा वाङ्मय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करने समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामां नक का अनुवाद कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना वाङ्मय भी भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर इस इन सब भाषाओं के साहित्यों और वाङ्मयों का मिलान करने हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाङ्मय लगभग एक ही है—उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह बाङ्मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांच गया है।

१, उर्दू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यश्वि वह है आर्यावर्षी भाषा ।

### **§ २४. भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्लें**

अपर की विवेचना से यह प्रकट है कि मारतवर्ष की जनता मुख्यतः आर्थ आर द्राविड नस्लों की बनी है, और उस में थोड़ा सा छोंक शावर और किरात (मुण्ड और तिब्बतवर्मी) का है। उस में कुल ७६'४ की सदी आर्थ-भाषी, २०'६ की सदी द्राविड-भाषी तथा ३'० की सदी शावर-और किरात-भाषी है'। जो आर्थभाषी नहीं हैं उन पर भी आर्थों ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष को मुख्य और गौण तमाम नस्लें इस वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट्टी भर अण्डमानी और बुकशास्की बचे जो नगस्य हैं। उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, और बलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने सं उन की संख्या भी नगस्य रह जाती है। तुर्क या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पर्वत के उस पार इतिश और आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया मे है।

ज्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो सकती! नमूने के तौर पर भील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आर्य भाषा बोलते हैं, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वं सम्भवतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त आहोमों का है, जो एक आर्य भाषा—आसमिया—बोलते हैं, पर जिन का मूल चोनिकराती रगरूप अब तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतवर्ष में आर्य भाषायें बोलते हैं, उन में काकी अंश ऐसा है जो मूलतः आर्य नहीं हैं, किन्तु जिस ने आर्य भाषायें अपना ली हैं। आर्यावर्ती वर्णमाला और वाङ्मय को तो समूचे द्राविड भारत ने पूरो तरह अपना ही लिया है। किन्तु केवल आर्यों का ही

१. २४'२२ करोड़ आर्थ, ६'१२ करोड़ ब्राविड, '४२ करोड़ खारनेय; और '१३ करोड चीन-किरात ।

प्रभाव अनार्थों पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्थों ने ही आर्थों के संसर्ग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्राय: सब आर्थ भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलछट विद्यमान है। दूसरे, आत के द्राविड-भाषी लोगों में उन आर्थों के वंशत भी शामिल हैं जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्थावर्ती वर्णमाला, बाङ्मय, सभ्यता और संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल लिखी जाने लगी और मांजी-सँवारी गई थीं। बाद में भी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो आर्य बसने रहे वे प्राय: अपनी भाषा छोड़ते रहे। हम देखेंगे कि आन्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, और तामिलों के राजा पल्लव लोग निश्चय से, शुरू में आर्थभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से काको ऐसे हैं जो नस्ल से मगठे हैं।

तब नस्त की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्लों का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसीटी भी सदा सफत नहां होती। नमूने के लिए आहोमों के विषय में रंगरूप की कसीटी सफत हुई थी, पर उन्हीं के भाईबन्द कीच लोगों की तरफ हम ध्यान ें तो भाषा की कसीटी की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बँगला बालते हैं, प्रस्थुत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो गया है। नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्त को उन की भाषा ठोक ठीक सूचित करती है; वे आर्थभाषी हैं; किन्तु तीन चार शताबिर्यों के अन्दर ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भी काफी, परिवर्तन हो गया है। किन्तु वह परिवर्तन भी तो असल मिश्रण का सूचक है।

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँग के जो विवाह-बन्धन हैं उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलक्कल गलत है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात-

१ दे॰ बीचे §§ १०६, १८४।

पात के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई॰ तक आ कर हुई है. और उस के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुदीन गोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं। सन् १९७८ ई० में गुजरात के नाबालिंग राजा मूलराज दूसरे की माता से हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैंद हो गया था। उन कैंदियों की दाढ़ी-मूँछ मुँड्वा कर विजेताचों ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बामियों और मेड़ों में 1 दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न करने से मुख नस्त की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्त एक एक तुच्छ जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति. प्रवाह और व्यायाम के बिना, और सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से सच्छी से खच्छी नस्त में भी सडाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवर्ष में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक खादि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में आ कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई है कि आज उन के नाम-निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है।

मूल नस्लें आज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई नम्लें तैयार नहीं हो गई ? और क्या मूल नस्लें भी किसी मिश्रण का परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान का

<sup>1&#</sup>x27; तारीले-सोरठ (बर्जेंस इत शंबेज़ी शतु॰) ए॰ ११२-१३; बेली --हिस्टरी श्रॉव गुजरात ए॰ ३४, तथा बम्बई गज़ैटियर १८६६, बि॰ १, भाग १, लयड २ (कर्नेब बाटसन तथा सां साहेब कज़ बुख्वाह सतकुरुवाह करीवी इत गुबरात का मुस्स्तिम कास का इतिहास) ए॰ २२६ वर डबृत ।

करना है कि भारतवर्ष की मूख नस्तों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब भारतीय अब एक नस्त है । यह कथन तो अतिरंजित है, किन्त हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनना में रंगरू व के नम्ने को भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है।

किन्त आज यदि कोई मिश्रित नई नरलें बन भी गई हैं, तो वे भी मुल नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर हैं। इस लिए उन मल नम्लों के मुख्य मुख्य लाज्ञण हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप-जोख वैसी सरत नहीं है जैसी भाषा की। तो भी जनिवज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं. और इस नाप-जोख़ की एक अलग विद्या-मानुषमिति ( Anthropometry )-वन गई है।

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। पंजािवयों की शिकायत है कि विहार-वंगाल की तरक जा रहने से उन का रग मैला हाने लगता है, और कुलोन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने से उन का रग फिर चमक उठना है। फिर गोरे और पक्कं काले के बीच रंगों की इतनी छाँहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हदशी के रंग में स्पष्ट भान्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान की विलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता।

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी या अन्तर्वेदियं की अपेचा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौडा दीख़ पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौहाई उस के मुकाबले में ७७ ७ या उस से कम हा तो मानुषमिति बाले उसे दीर्घ-कपाल (dolichocephalic) नम्ना कहते हैं, यदि चौडाई ८० तक हो सो मध्यकपाल ( mesati-cephalic ), और यदि अधिक हो तो हस्यकपाल

नेस्फील्ड का मत रिस्ली की पीपल भाव इशिक्या प्र• १० वर इसत ।

या वृत्तकपास (brachy-cephalic)। १०० सम्बाई पर जिसनी चौढ़ाई पढ़े उसे कपास-मान (cephalic index) कहा जाता है।

इसो प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) है। नाक की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो छुछ होगां वहीनासिका-मान है। वह मान जिन का ५० से कम हो, अर्थात् नाक नुकीबी हो, वे सुनास (leptorrhine) कहबाते हैं, ५० से ८५ तक मध्य-नास (mesorrhine), और ८५ से अधिक वाले स्थूल-नास या प्रयु-नास (platyrrhine)। चौड़ी या नुकोबी नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सम्बता से दीख जाता है।

दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक डठान भी उसी तरह मनुष्य की मुखाइति में मट नजर आ जाता है। कई जातियों की नाकें जपर चिपटी सो हांती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में अवनाट कहते हैं, उस मं उलटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आंखों की थैलियाँ जिन हड़ियों में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, और फिर नाक के पुल के उपर से बही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (orbitorasal index) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहग, ११२'९ तक हो तो सध्यनाट (mesoopic)। यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया है, अन्यया १०७'५, ११०'०, और उस से उपर, ये तीन विभाग हैं। अवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, और गालों की हड़ियाँ उमरी हुईं।

<sup>1.</sup> वर्ते वासिकायाः संज्ञाचां टीटव्नाटक् भ्रष्टचः, पाणिनीय श्रष्टाध्यायी, १, २, ६१ ।

आदमो का कद या छोल भी मानुषमिति की एक परख है। १७० शतांशमोतर (५ फुट ७ इंच) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५'५") से १७० तक औसताधिक, १६० (५'३") से १६५ तक औसत से नीचे, और १६० से कम हो तो नाटा।

मुँह और जबड़ं का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और लच्च है। एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से आगे न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा प्रहनु (prognathic) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो।

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी जातियाँ, जिन में आर्य या हिन्द-जर्मन वंश, सामी (Semitia) और हामी (Hamitic) सिम्मिलिन हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरव और यहूदी नथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसगवश उल्लंख किया जायगा?। हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचोन मिस्र (ईजिप्ट) के लोग थे। गोरे रंग के सिवा ऊँवा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे या लहरदार वंश, दाढी-मूँछ का खुला उगना, प्राय: दीर्घ कपाल, नुकीला चंहरा, नुकाली लम्बी नाक, सीधी आँखें, छोटे दाँत और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्षण हैं। गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँआ भी हो जाता है। दूसरी पाली या मंगाली जातियाँ हैं। उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारी (तुर्क-हूण) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे कखे केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े और चपटे चंहरे, प्राय: वृत्त कपाल, ऊँची गाल को हही, छोटी और चिपटी नाक (अवनाट), गहरी आंखें, पलकों का मुकाव ऐसा जिस मे आँखें निरछीं देख पड़े, तथा मध्यम दाँत होने हैं। तीसरा नमूना काला, हिंशयों या नीमोई (Negroid)?

१. नीचे §§ ६८ ऋ, ८४ ड, १०३; तथा श्रिक्ष १२, १४, १८।

२ नीबोई (Negroid) अर्थात् नीबी-जातीय, जिन में नीबो तथा उन के सदश सभी कोग सम्मितित हैं। इसी प्रकार मंगोकी माने मगोस-जातीय।

नस्त का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीर्घ कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल) चिपटो नाक, मध्यम दादी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए होंठ, बड़े दाँत और लम्बा हाथ मुख्य लच्चण हैं। अफ़्रीका के अतिरिक्त नीमोई नस्त प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं। लेकिन वे कृतकपाल हैं।

डक तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं। कपालिमित (Craniometry) के तजरनों से यह पाया गया है कि एक ही वंश की कुछ शाखायें दीर्घकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह ध्यिर रहता है। आर्थ वंश में ही स्लाय और केल्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल है, पर उन्हीं में अमेरिका के एस्कीमों दीर्घकपाल हैं।

भारतीय आर्थ और द्राविड दोनों दोर्घकपाल हैं। किन्तु बंगाल और उत्तरपूर्वा सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के सूचक है। उस के सिवा सिन्ध और दक्षिलन भारत के पच्छिमी तट पर भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल।

आर्थावर्त्ता आर्थों का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तवेंद और पंजाब के अरोड़े, खत्रो, बाह्यण, जाट, अर्थाई आदि हैं। औसत से अधिक ढील, गोरा या गेहुँबा रंग, काली आँखें, दीर्घ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लच्चण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती।

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलिगिरि और आनमलै पर्वतों की कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं—कद औसत से कम, रंग पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने की प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीमोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी—जो कि द्राविड का युख्य चिन्ह है—, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपटा

नहीं, कपाल दीघे, हाथ बढ़ा। संसार की मुख्य नस्लों में किस में द्राविद को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। बाहुइयां में छोटे कद के सिवा कोई भी दाविड लक्षण नहीं बचा।

द्वाविड और शाबर में भारतीय जनविक्षानी भेद नहीं करते, पर मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। शायर का सब से खालिस नमृना शत्रर, मुख्डा और सन्ताल है, जिन का मूल अमिजन माइखरह और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लच्चगा द्राविडों के से हैं, किन्तु हराल प्राय: मध्यम होता है, श्रीर प्राचीन संस्कृत प्रन्थों में जो खर्वटास्य-ह्योटे चेहरे वाले-निवादों का वर्णन हैं , वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग मे खासी-जयन्तिया पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना जरूरी है। या तो ऊँची ठडी पड़ाडियों पर रहने और या पड़ोस के किर!तें के मिश्रग् के कारण उन का रंग-रूप शावरों से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उन का रंग प्राय: गोरा. **गेहुँ**वां, या जाजी लिए हुए बादामी, श्रीर स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुना होता है।

किरातों में मंगोली नस्त के सब त्रचण हैं। कद छोटा या श्रीसत से कम, रंग पिलाइट लिये हुए, दादो-मूँछ न के बराबर, श्रांखें तिरछी. नाक नुकीली से चौड़ी तक सब किस्म को किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की हड़ी उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा।

अक्रमानी और पजाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्ती आर्यों की अपेता विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अफराानों से मराठों तक पच्छिम की सब जातियों में वृत्त कपाल भी पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा

१ वि० पुर १, ३, ३४-३४ । यह वर्षंन बनविज्ञानियों के ब्रिए विशेष काम की बस्त है।

पिडिमी छोर के इन इसकपालों का मुख्य मेर यह है कि किरात जहाँ खबनाट हैं, यहाँ ये पिडिमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पिडिम की विशेष
सम्बी नाक और समूचे पिडिम के दूस कपालों की व्याख्या शक मिश्रण से
को जाती है। शकों का दूसान्त हमारे इतिहास में यथाखान आयगा।
नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आर्य जाति थे । आजकल उन का
खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हूणों-तुकों में घुल मिल
कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में अपने बन्धु आर्थों में।
उन के सिकों आदि पर उन के जो चित्र मिलते हैं उन में असाधारण जम्बी
नाक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे।
या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्थों को कई अन्य शाखाओं
की तरह शायद वे दुत्तकपाल थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान
भारतीय भाषाओं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद दिलाती है।

पिन्द्रमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से खरब, ह्वशी आदि जो जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी बन्तियों में युरोपी लोग जैसे अफरीका के नीमो गुलामों को बड़ी संख्या में ले जाते रहे, जिन के बराज आज अमरीका की जनता में धोरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पिन्द्रमी तट पर अरब तथा फारस-खाड़ी के गुलाम और पिन्द्रमी देशों की गोरो बांदियाँ ला कर सूरत, भक्षच आदि बन्दरगाहों में बेबी जाती रहीं?। उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा।

मोटे तौर पर इम निम्निलिखन परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, राजस्थान और अन्तर्वेद में आर्यावर्त्ती आर्य का खालिस नमून। पाया जाता

१ दे॰ नीचे 🖇 १०४ ४, १६१, तथा 🕸 २८।

र भीचे हु १६६।

है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक तक्षण और कभी कभी हूण-तुर्क तक्षण भी दीख पड़ने हैं। अन्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जों में, और पूरब तरफ, शाबर मलक आने लगती है। विहार और बंगाल मे शाबर अंश आर्य से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरब से किरात लहर उस में आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा की तरफ शाबर और द्राविड अश बद्ना जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी आर्य द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की मलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र को अपेका द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दिस्ता भाग से और उधर आंध के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूष मुख्य हो जाना है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आर्य मलक भर है। सिहल के दिस्ता भाग में फिर आर्य-द्राविड मिश्रण है।

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति श्रीर कपालमिति का श्रध्ययन श्रभी विलकुल श्रारम्भिक दशा में है। श्रभी क्षतिहास के श्रध्ययन को उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सक्ता जैसा भाषाश्रों की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर पर भाषाश्रों की पड़ताल हमें जिन परिखामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान श्रीर मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालतीं।

# <sup>§</sup> २५. भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य

भारतवर्ष एक विशाल देश है। उपर के परिच्छेदों में हम ने उस की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्णमाला, और वाक्मय का विवेचन और दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की विविधता प्रकट है। उस क विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोई समथर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज्यादा पानी पड़ता है। अनेक किस्म के जलवायु, वृत्त-बन-स्पति और पशु-पत्तो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन और उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं।

भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिज़-गढ़ से डेग-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। कसल के मौसम में हम उम के एक छोर से इसरे छोर तक लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिमे एक भी कंकर या पत्थर का टकड़ा करट-कित न करे। यह तो उकता देने बाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दक्खिन में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास किस्म की ऋतु-पढ़ित भी बन गई है। गर्भी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती और हिमालय की तरफ जानी है; हिमालय की ऊँचाई की बादल पार नहीं कर पाते. व लौट कर बरस जाते या हिमालय में तथार बन बैठ जाते और फिर गर्मियों में निद्यों की धाराये बन समुद्र की बापिस जाते हैं। समुद्र और हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकन की इस सनातन खेल से हमारी बरसात होती है और निद्धों में पानी आता है। बरसात के अनुमार और ऋतुएँ आती हैं। यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष में ही है, और हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सन्दर हह-बन्दी का जिस के कारण समुचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय और समुद्र की उस इदयन्दी से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है।

भारतवर्ष की जनता की जाँव में हम ने देखा कि उस में मुख्यत: आर्य और द्राविड दो नग्लों के लोग हैं; किन्तु उन दानों का सिम्मश्रण खूब हुआ है, और उस मिश्रण मे थोड़ा सा छौंक शावर और किरात का भी है। आज भारतवर्ष को कुल जनता में से आयभाषो अन्दोजन ७६ ४ की सदी, द्राविड-भाषी २० ६ की सदी, और शावर-किरात-भाषी मिला कर ३ ० को सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड भाषायें आयं साँचे में ढल गई हैं, और उन्हों ने आर्यावर्ती वर्णमाला अपना ली है। यह देश मुख्यत: आर्यों का है, और उन्हों ने इसे पृरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी हाप लगा दो है। दूसरी सस्कृतियाँ,

विशेषनः द्राविष्ठ, नष्ट नहीं हो गईं, पर आयाँ के रंग में पूगे तरह रॅंगी गई हैं। बाद में जो जानियाँ आतो रहीं, वे तो आयों के अन्दर निलकुल हजम ही होती गईं। आये और द्राविष्ठ का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामझ-स्य हो गया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाक्मय है, जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम यों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण् आर्य है तो उपादान द्राविष्ठ, और आज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, और इस-लिए भारतीय जाति एक है।

किन्त यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के सामा-जिक श्रीर राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों. भाषाओं और जनता की विद्यमान अवस्था को छानबीन से जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संवात्मक राष्ट्रीय एकता की बांद्रया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस को विद्यमान राजनैति रुच्ची सामाजिक अवस्था पर जी कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस का जनना मे राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा जान पड़ता है माना वह बत्तोस करोड़ का जमबट तुच्य जातों , फिरकों और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में अपनी एकता का कोई चैतन्य आर सामृहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहत स्रोग इस स्थिति की देख कर कह देते है कि यह एक देश और एक जाति नहीं है। तो फिर क्या यह छाटे छोटे भरेशों या कवीलों का समुच्चय है ? क्या उन होटे छोटे प्रश्मों में भी, जिन में भौगीलक और अन्य दृष्टियों से पूरी एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सबेट सामुहिक जीवन होता तो वह अपनी खाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के मुकाबले में भी बनाये रख सकता। यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छाटे जावित समृद हों और उन सब का मिला कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामृहिक जीवन की मन्द्रता

न केवल उस समृचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भी वैसी ही है।

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान श्रवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, तब इस बात को श्रांखों से श्रामल कैसे कर सकते हैं कि श्राज संसार की सब सभय जातियों के बीच बही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ?

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाजशास का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण इस अपाकृतिक अवस्था का अवस्य मन में मोचता है, और उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की व्यास्था करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्त में या जलवायु में कोई सनातन शैकालिक दुर्बलता है। यदि एसी बान है, यदि सामृहिक जीवन इस भूमि या इस नस्त में कभी पनप हा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने ऊपर उन्जेख किया है क्या केवल घुणान्तर-त्याय से पैदा हो गई है ? चेतन और निरन्तर सामृहिक चेष्टाओं के बिना व अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। किन्तु वैसो सामृहिक चेष्टाओं के रहते फर विद्यमान दरिद्रता कैसे आ गई ?

इन्हीं समस्याओं का उत्तर थाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की सायधानी और सचाई से छानबीन करने की जरूरत है। यहाँ इस विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संसेप से और आग्रह के बिना मैं अपना मत कहे देता हूँ। भारतवर्णका प्राचीन इतिहास—लगभग ५५० ई० तक—एक जिन्दा जाति के सचेष्ठ जीवन का ग्रुतान्त जान पड़ता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हद नीवें उसी काल में रक्खी गईं। उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह और गति न रही। अवाह के अभाव से सड़ौर पैदा होने

१, इस के एक नमूने के लिए दे॰ नीचे # ४ ड, धो।

सगी, और सड़ाँद में कमज़ोरो। अनेक प्रकार के सचेष्ट और जीवित आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव और अवल जातें बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों और जीग होते गये, त्यों त्यों जन जातों के और दुकड़े हाते गये, और एक सजीव जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, और इस के वे परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था।

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत लज्ञ है: असल रोग तो जीवन की र्जाणता और गति का बन्द हो जाना हो है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सुचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जीर्ग पथराये सूख गये देह की: श्रीर इसी कारण उमे प्राथमिक समाज समक कर उस की जितनी व्याख्यायें की गई है' वे सब उस के स्वका को स्पष्ट नहीं कर सकी। उस समाज-सस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के देह और संस्कृति के तनत् को—सुखे पथराये रूप में ही सही—जैसे तैसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति और संस्कृति के व्यक्तित की मजबूती श्रीर हदता का ही परिणाम था कि श्रापते जीवन की मन्द्रता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस समा जन्तिस्थान के रूप में एक ऐसा खोल घढा लिया जा इसे शत्रुओं के मुकाबने मे जैसे तैमे बचाये श्रीर बनाय रख सका। उस सूखे खोल के अन्दर भाग्तीय जानि की दुर्वल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताबिरयों तक जैसे तैसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ वी. १६ वी. १७ वी राताब्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न खंगों में परस्पर विनिमय और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेशायें हुई --- उन्हीं की हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्तु जीवन को मन्दता ऐसी थी कि ये नई सहरों भो योड़े हा समय में गित-शून्य हो गईं। ममूबी जाति का एक बनान की चेटायें कुछ नई जातें और नये किरके पैदा कर के ठंढी हो गईं। उस जाति में जीवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञाभ पैदा कर दंने की जरूरत थी, जो ये जहरें न कर सहीं। उस प्रकार का विज्ञोभ पिछली डंद शताब्दी की बाहर की चोटों से और पिछल की तक्ण आर्य जातियों के संसर्ग से पैदा हो गया है, और आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन जीवन के स्रोत को उमइता और प्रकट होता अनुभव करनी है।

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्यमान छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता जानीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस की मूच्छों को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूहिक चेंड्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मूच्छित और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी।

## § २६. भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता

हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता—आर्य और द्राविद्ध का सामझस्य—शताब्दिया की कशमकश का, और देश को एक बनाने की चेतन चेशाओं का, परिणाम है। उन्हों चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाआ और संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात ते। यह है कि केबल मौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास में सजीब एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश को ममतापूर्वक अपना देश और एक देश न सममती रही हो। उस प्रकार की ममतापूर्वक अपना देश और एक देश

यर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी माल्प्र्मि और देवभूमि मानते रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों जंगलों और निद्यों को पिवत्र मानते हैं। हिन्दुआं के भिन्न भिन्न सम्भदायों में इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और नानारूप धार्मिक सम्भदायों में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्भदाय की पिवत्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। सुसलमानों के भी अनेक पीरों, औलियों, विजेताओं, वादशाहों और शही हों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सब तीर्थ और पिवत्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं—

गक्ने च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मरे सिन्धु कानेरि जलेऽस्मिन् सिन्धि इह ॥
[यमुना गोदावरी नर्मम कानेरी सरस्वती गक्न,
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरग!]

उमी प्रकार अपने व्याह-शादी और श्रम्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की सब निदयों से असीसें माँगने हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार श्रपनी मातृभूमि और अपने पुरकों की लीलाभूमि और कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरकों ने तप, त्याग, दान, विचार और वीरता श्रादि के जो महान श्रनुशान किये थे, वे सब इसी भूमि में। भारतवर्ष की चन्ना चन्ना भूमि उन के महान कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुरावा भी इसी प्रकार श्रपने पुरावों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुन शाचीन युग में उन के ये गीत थे—

जिस पे बीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी बजाय, सुखदा हो सा भूमि हमारी मेट वैश्यों का समुदाय !

\$ \$ \$ \$ \$\$

ये हेमाद्रि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न हे पृथ्वी हम को करें दे मुख-दान प्रसन्न । र

\$ \$ \$ \$ \$ \$

जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल। किये विक्रम के काम, जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर वशा नाम, जिस पे धेनु अश्व गण पद्मी करते हैं सुव-भोग निवास, नेज सींप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास। दे

\$ \$ \$ \$ \$

बस्यां गायनित नृत्यनित सून्यां मर्त्यां व्योक्तवाः ।
 युध्यन्ते यस्यामाकन्यो यस्यां वद्ति दुन्दुभिः ।
 सा नो सूमिः प्रख्यतां सप्तानसपत्रं मा प्रथिवी कृष्णोतु ॥

—अथ० १२, १, ४१ **४** 

- २, तिरथस्ते पर्वता हिमवन्सोअस्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । ---वर्दी, १२, १, ११।
- २, याचां पूर्वे पूर्वजना विषक्तिरे यस्यां देवा आसुरानम्यवर्षयन् । गवासस्वानां दयसस्य विद्यासमां दर्षः पृथिवी नो द्धातु॥

-- वहीं १२, १, र ।

इसी प्रकार श्रागले युग में वे फिर कहते थे—
पुण्यश्लोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में अन्में जो मनुष्य-तन धार।

**\$ \$ \$** 

धर्म और संस्कृति के आचार्थों की तरह कालिशास जैसे कवियों ने भी भारतीय एकता का आदर्श बनाये रक्खा। कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा और शासक उस आदर्श को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते रहें, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा।

## **8 २७ उस की अपने पुरखों और उन के ऋण की याद**

अपनी मात्रभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कर्मस्थली के रूप में याद करना अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लज्ञ है।

केवल भूमि की ममना से, उन ऋपना देश और एक देश सममने से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होना, जब तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुराबों की अपनेक पीढ़ियों का भी ममतापूर्वक अपना समम कर याद न किया जाय, और अपने बाद आने वाले बंशाजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही बृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का

४. गायन्ति देवाः किस गीतकानि धन्याम् ते भारतभूमिभागे । स्यगांपवर्गास्यदमार्गभूते भवन्ति भूषः पुरुषाः सुरस्वात् ॥

<sup>—</sup>वि० पु०, २, ६, २४।

चित्र है। श्रीर पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य श्रीर चित हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विद्यमान है।

हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखने हैं सो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता और जो हमे रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल से जीना और खेनी के लायक बनाया था। आज भी दे। चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दे ना जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मॅडराने लगें! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि जिस मे आज हजारों लाखों खेन, बगीचं, नालाब, नहरें, गाँब, बस्तियाँ शहर, गस्ने, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाजार और बन्दरगाह विद्यमान हें, कभी उसी नरह के डराबने जंगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों न माफ किया और बमाया था। प्रत्येक धीढ़ी प्रयक्षपूर्वक उस की सम्भाल और रज्ञा न करती आय ना उसे फिर जंगल घर लें या पराये लेगा हथिया ले। सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, बह हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकना का फल है।

और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों के ऋगी हैं? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और संस्थाओं, हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी माषा, हमारी बेालचाल और हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप लगी है। जिन विधाओं और विद्वानों को सीख कर आज हम शिचित कहलाने हैं उन के लिए भी ता हम उन्हीं के ऋगी हैं।

यह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रॅगा हुआ, हमारे देश में बहुत पुराना चला आना है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का

१. दे० नीचे ६७६। बाद में केवल तीन ऋख गिने जाते थे, पर शुरू में बीया—मनुख्यों वा पदोसियों का—भी था।

ऋण है-ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में -, श्रीर उस ऋश को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तिन पर वैसा ही ऋख चढा हैं ! लेकिन पर्वजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र फल्पना से सूचिन होता है कि पूर्वजों और वंशजों के सिलसिले में एक ताँता-एक घारावाहिक एकात्मकता-जारी है। ऋए। पाने ऋीर उतारने का वह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को श्रीर हमारे इतिहास की एक धारा को बनाये रखना है ।

श्रीर श्रपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें श्रपने इतिहास ही से सिलेगा।

१ देश्नीचे शहर।

## टिप्पणियाँ

## **% १. प्राचीन भारत का स्थल-विभाग**

जब इस साधारण रूप से प्राचीन मृगील की कोई परिभाषा बर्तते हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे। जातिकृत और राजनैतिक परिवर्त्तनों के अनुसार भौगोलिक संझायें और परिभाषाये भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी संझायें और परिभाषाये अने क युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों से थोड़ बहुत बदलते रहे हैं तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक औमत निकाली जा सकती है। मैंने साधारणतया प्राचीन भुगोल की जो परिभाषायें बत्ती हैं, वे वही हैं जो शाचीन काल के अनेक युगों में थोड़ी बहुत रहो बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, और उन परिभाषायों का प्रयोग भी मैंने उन के ''औसत'' अर्थ में हो किया है।

यहाँ मुसे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना है। प्राचीन भारत के नव भदाः करने की भी एक रौली थी। वराहमिहिर ने बृहत्सीहता ऋ० १४ में मध्यदेश के चौगिर्द आठों दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस वर्णन में बहुत गालमाल है। नकृते के लिए विदर्भ (बगह) को आग्नेय कोशा में (स्रोक ६) और कीर (कांगवा), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान (उत्तरपूरक) कोशा में (को० २९) रख हाला है! मैं उथोतिब से एकदम अनभिक्क हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि यह बराहमिहिर का निरा ऋक्षान है या फलिस ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जा मह अधिपति है उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, बराहमिहिर के नी विभाग तथा पुरागों के नव भेदा (वा॰ पु॰ ४५, ७८) जिन के नाम मात्र कवि राजशेखर ने उद्घत किये हैं (काव्यमीमासा पु॰ ६२ ) एक ही वस्तु नहीं हैं। वे नव मेदाः हैं --

> इन्द्रहीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान् । सागद्वीपस्तथा भौज्यो गन्धर्यस्तवय वारुणः ॥ ७६ ॥ श्रथं तु नवमस्तेषां हीपः सागरमंष्ट्रतः।

इन में से ताम्नपर्णी स्पष्ट ही सिंहल हैं और नौवाँ जो 'यह द्वीप' है, उस मे फिर महेन्द्र, मलय, सहा, शक्तिमान, ऋज, विन्ध्य और पारियात्र ये सात कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला श्रीर दिक्यन भारत है, त्र्रथवा हिमालय-हिन्दृकुश के विना ममृत्रा भारत । बाकी सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इम पर कुछ अकाश डालता है -

> भारतस्थास्य वर्षस्य ५.३ भेटाः प्रकीत्तिताः । सम्दान्तरिता ज्ञेयास्ते स्वगम्याः परस्परम् ॥ ७८ ॥

ये नौ भेद भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से परस्पर (स्थलमार्ग मे ) अगन्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और इस सं प्रतीत होता है कि ये नौ भेर बृहत्तर भारत के थे। श्रीर उस श्रर्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे-इसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्रालमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को गंगा पार का हिन्द कहा है (दे० नीचे ह १८८ इ), तथा पाँचवीं शताब्दी हैं के चीनी लेखक फन-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक था (१०२८)।

दसरी तरफ जिन्हें राजशेखर पञ्च स्थलम् कहता है, वे मुख्यतः ठेठ भारत के विभाग जान पढ़ते हैं। काज्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत वर्णन है, श्रीर रघुंवरा के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश है। य्वान च्वाङ श्रीर श्रन्य चीनी यात्रियों के पांच इन्द्र (हिन्द) भी वहीं थे । भरत के नाट्यशास ( अप०१३, अहां० २५ ) की जार प्रवृत्तियाँ भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--- औड-मागधी = प्राच्य, आवन्ती = पारचात्य, दान्तिगात्या. तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश श्रीर उत्तरा-पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं-पूर्वदेश, दक्षिणापथ, पश्चाहेश, उत्तरापथ श्रीर मध्यदेश (पृ०९३-९४)। बागुपुराण के नाम हैं- मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ ऋौर ऋपर जनपद (ऋो० १०९-१३१ ) । इस से स्पष्ट है कि ऋपर जनपद= पश्चाहेश । ऋपर जनपदों की क़ल गिनती के अन्त में पाठ है-इरंथने राम्परीनाइच, जिस के बजाय एक प्रति में है-इत्येत हापरान्ताप्रच. जिस से स्पष्ट है कि ऋपरान्त =पश्चादेश । रघ्वंश में श्रपरान्त में कोंकए। के साथ केरल की भी गिनती है-( सर्ग ४, ऋो०५३-५४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्छिमी तट के अर्थ में है।

किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद विन्ध्यवासिनः (१३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः (१३४) तथा पर्व- ताश्रियणः (१३५-१३६), श्रर्थान् विन्ध्य श्रीर हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों, को श्रलग गिनाया है—शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने मरलता की खातिर पर्वतखण्ड के प्रान्तों को श्रलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग

<sup>),</sup> कनिंगद्वाम—पन्ध्येन्ट ज्यौप्रफ़ी श्राव इतिदया (भारत का प्राचीन भूगोब ) ए॰ ११-१२।

कियं जाते हैं। दीवनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द सत (१६) में भी भारत के सात विभागों की तरक संकेत है-

इमं महापठि म उत्तरेण बायतं दक्षिनेन सक्टमुख सत्तवा समं स्विमत्तं...

[इा महापृथिकी को जो उत्तर सरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ छकड़े के मृंह सो, आर सात हिस्सों में बराबर बँटी है .....]

(रोमन संस्कृ०, जि॰ २, प्र॰ २३४)

क्या सत्त-बाङमय के ये सात विभाग भही है जो पुराखों के ?

मध्यदेश की प्रवी सीमा काव्यमीशांसा में वाराणसी कहीं है. किन्त कभी कभी वह प्रयाग तक हांती थी, और काशी 'पूरव' में गिनी जाती थी (बहरसंहिता १४,७)। त्राज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप-बोली पुरवी कहलाती है, क्योंकि अन्तवेंदियों की दृष्टि में बिहार के पच्छिमी छोर मे पूरव शुरु हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह श्रीर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावमा, ४ ) श्रीर पतंजलि के महामाप (२,४,१०) मे भी धर्मसूत्रों (बासिष्ठ १,८, बौधायन १,१,२५) के अनुसार कालकवन की आयोबर्स की परवी सीमा कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, और यदि वैसा हो तो सध्यदेश के दे। लच्चणों का अन्तर बौद्ध और अबौद्ध लच्चणों का अन्तर नहीं, प्रत्यत पुरानी और नई परिभाषाओं का अन्तर है।

दक्षिण कोशल (ख्रुतीसगढ़) कान्ममीमांसा के अनुसार प्राच्य देश में था, किन्तु नाट्यशास में कोशालों की 'प्रवृत्ति' (रंग-रूप वेषभूषा) दांचिए।त्या गिनी गई है। असल में वह पूरव और दिखन की सीमा पर है।

पृथ्दक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट क्यांच्या पहले पहल रूपरेसा श्रीर मारतभूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज-

١

रोक्षर का यह कथन पुरानी परिपार्टी के अनुसार था, जा कालिदाम के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसम का स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पत्रञ्जलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में अदर्श को आर्थावर्त्त की पच्छिमी सीमा कहा है, और बासिष्ठ तथा बोधायन धर्मसूत्र में वही अदर्शन (सरस्वती का विनशन) है; इस कारण देवसम कहीं उसी की सीध में—उमो की देशान्तर-रेवा में—रहा होगा।

## <sup>अ</sup> २. पच्छिम पंजात की बोली—हिन्दकी

पिक्छम पंजाब को बोर्ला का नाम अंग्रेज लेखकों ने कहिदा रक्खा है। बँहदा का राज्यार्थ है उत्तरता, और उस का दूसरा अर्थ है सूरज के उत्तरने की दिशा अर्थात् पिक्छम। मार्ग मार्ग पर १, १, ए० १३६ टि० २ में वियर्सन लिखते हैं कि ठीक नाम सहराज्य बोली, लहदे दी बोली, या डिलाही

शारतभूमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने कज्ञानवश इस माम-करवा का वाजित्व सर ज्यों के शियक्षेन पर डाला था। उक्त पुरतक की पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मम्त्री ने मुसे लिखा कि वे इस दाबित्व में खपने की बरी करते हैं; यह नाम अंग्रेज़ी में चाजीस बरल से चज्ञा या इत खिए उन्हों ने चपना लिखा। साथ ही उन्हों ने अपना एक खेख लाँहचा और लाँहची (मुलेटिन आँख दि स्कूल आंव श्रीरियंटल स्टडीज़, लांडन, जिं० थू)—भेजने की किया की। बाँहदा शब्द पहचे पहच मि० टिस्डाल ने चलाया था। डा॰ आहेम बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने लाँहची शब्द चलाना चाहा, उनी के विरुद्ध सर शियर्सन का उनत के सही उस के जम्म में वे कहते हैं—"यदि मारसीय विद्वान ( पच्छिमी पजाब की ) इस नई चीन्द्री गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, सो अर्थ स्वां वैसा बाम गढ़ना होया"। मैं उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी अपनी नई पदन्त से बही, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर। हिन्दकी मेरी मानुभावा है।

होना चाहिए लँहरा केवल संचिप्त संकेत है। अप्रेजी में वह संकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी को पिछम या पर्छांह कहना ! तां भी कुछ मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बर्च डाला है। पच्छिम पंजाब में प्रव पच्छिम को डिमार, डिलाह ( डीं-उमार, डीं-लाह: डीं = दिन ) भी कहते हैं। इस लिए डिलाही शब्द भी अञ्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाहा कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ के निवासी। डिलाही की टकसाली बोली शाहपर (प्राचीन केकय देश) की है। उस के सिवाय मुलनानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, उत्तरपूरवी बोलियाँ हैं. श्रीर एक गौए। बोली खेतगनी-जाफरी सुलेमान की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरी ना हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलम्बाँ मे, श्रीर मुलतार्ना का मुजफ्फरगढ़ डेरा-गाजीखाँ मे हिन्दकी कहने हैं। सिन्ध मे मुलतानी सिराइकी हिन्दकी अर्थान् उपरला हिन्द्की कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली हजारा मे और उत्तरपरवी कोहाट में हिन्दकी कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा कप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में सं चार हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पिछ्लम पठानों की बोली पश्तां तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जा हिन्दुओं की हान के कारण हिन्दकी कहलाती है! खंद है कि डा॰ मियर्सन ने भी असावधानी की मौंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है (वही पृ० १३६)। यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे टकरी ( लिपि ) = ठाकुरों की ( ज. रा प. सो. १९११, पू० ५०२-५०३ ), या कील ( मुंडा जाति )= सुअर । हिन्दकी को बेलिन वाले हिन्दुओं की

१. टकरी का वास्तविक वर्ध है एक देश —स्वाबकोट के चौगिर्द —की । सुंद जाति के लोग घपने लिए लो नाम वर्तते हैं, उसी का चार्य रूपाक्सर है केाल; मुंद भाषा में वस शब्द का कर्थ है मनुष्य ।

अपेका डिलाही मुसलमान अधिक हैं। श्रीर पठानों के देश में हिन्दु शां की हाने के कारण हो यदि वह हिन्दकी कहलाती है ता सिन्ध में उस के हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है ? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले ही एक है—सिन्धु। स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, श्रीर यह भी ठीक है कि वह हिन्दु शां की अर्थात सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे श्रथ में तो उस इलाके में किराइ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को सिन्धी में भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी—अर्थात् उपरले सिन्ध-काँठे की बोली है, जिन में में सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिम-दिक्खनी प्रदेश था, जब कि श्राजकल का सिन्ध सौवीर देश कहलाता था (दे० नीचे १९ ३४, ५४, १०५)। इसी लिए मैंने लेहदा या हिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है।

## 🕸 ३. ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य का विचार

चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार और सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में श्रीर नई दृष्टि सं प्रकट करता ही है, श्रीर उस के वैसा करने पर तब तक श्रापित नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल श्रमिप्राय के प्रतिकृत न हो। यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के श्रमिप्राय के श्रनुकृत है। भले ही ऋणों का सिद्धान्त धारिक विचारों या श्रन्थ विश्वासों में भी लिपटा रहा हो, ते। भी वह श्रपने मानने बालों में समाज के प्रति छोर राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य का विचार पैदा किये विना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- जिक और राजनैतिक प्राणी या एक समृह का अंग सममाना आवश्यक था, जिस समाज और समृह में वह अपने पूर्वजों और वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कर्त्त व्य-भावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक हिष्ट से भी एक ऊँची भावना मानना होगा।

-:o:--

## प्रन्थनिर्देश

## अ. भौगोलिक विवेचन के लिए

होरिडक-इंडिया (भारतवर्ष), श्वाक्सक्रडं ३६०२;-क्रिटिश विश्वकोष (इन्सा-इक्कोपीडिया ब्रिटानिका) १६ संस्क॰ में प्रिथा के प्रदेशों विषयक स्रोक क्षेत्र ।

इंडिया पेंड पेडजेसेंट कंट्रीज (भारत भीर पहोसी देश), सदर्भ पशिया (दक्तिनी पशिया), तथा हिमालय रिजम्स (हिमालय-प्रदेश) सीरीज़ों के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

मध्य पशिया की पेटलस कोक्वुंकइ, तमेइके (Tameike), शक्सका, तोकियो से प्र०। इस पुस्तक की वड़ी प्रशंसा सुनी है, पर शनेक अतन करने पर भी मुक्ते सभी तक देखने को नहीं मिस्ती।

ईलियट-क्नाइमैटालै।जिकल ऐटलस श्रॉव इंडिया ( भारत की बतु भीर बन्नवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका॰, १६०६।

अयचन्द्र विद्यालंकार—भारतभूमि श्रीर उस के निवासी (भारतीय इति-हास का भौगोलिक श्राघार का २ संस्क॰ ), बागरा १६८८, पहला बरुष ।

मेजर साल्ट कृत मिलिटरी जिझीमफ़ी आँव दि बिटिश कीमनवेल्थ ' (बिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोक ); मेजर मेसन कृत कटस् इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एटसेटरा (पिन्तुमी हिमालय, करमीर चादि के रास्ते ), सर्वे भॉव इंडिया द्वारा प्रका॰ १६२२; रायसाहेब पतिराम कृत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐकीस दि हिमालयज़ (हिमाखन के आरपार), शेरिंग कृत करा आर दि वेस्टर्न टिनेट (करी अथवा पिन्नमी तिन्यत), यंगहस्वैगड कृत सहासा आदि अनेक प्रस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर से देखा है। सत्यदेव परिवाजक कृत मेरी कैलाशयात्रा से भोटियों के जीवन, कुमाँडना गढ़ शन्द तथा अखमोदा से तिन्यत के रास्ते का सब से पहला परिचय मुक्ते मिला था। राहुल सांकृत्यायन की तिन्यतयात्रा विद्यापीठ (काशी विधापीठ के वैमासिक) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज़वानी मुक्ते उत्तरी नेपाल, तिन्यत और लवाल का बहुत कुन परिचय मिला है।

## इ. भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए

ग्रियर्सन—िति रित्र स्टिक नवें ग्राँव इंडिया (भारतवर्ष की भाषाविषयक पढ़-ताल ), कब्रकता १६०३-१६२८ (एक-आध जिल्द निकलना अभी बाको है), विशेष कर पहले भाग का पहला खपड तथा ऽत्येक भाषा-वर्षन की भूमिका।

स्रेंसन्त ग्रॉव इंडिया (भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भागः !! रियोर्ट इ. ६-भाषा, तथा भाग ४-वजीचिस्ताव !

रिस्ली-दि पीपल श्रॉव इंडिया (भागत के लोग), २ संस्क०, कलकत्ता और

रमाप्रत्याद चन्द--ईडो-ग्रार्थन रेसेज़ (ग्रागीवर्ती नस्तें ) भाग १, राजशाही

श्रा मेले बौर मार्खल कोश्रां—ले लांगे दु मौंद (संसार की भाषाचें), परी

[ A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde Paris 1924. ]

हेडन-रेसेंज श्रॉव मैन ( मनुष्य की नस्कें )।

भारतभूमि, सपह २।

त्रोक्का-प्राचीन भारतीय लिपिमाला, र संस्क्र, प्रजमेर १३१म।

राषाकुमुद मुक्कर्जी-पंडेमेंटल यूनिटी बॉब इंडिया ( भाश्तवर्ष की कुनियादी प्रका ), बंदन १६१४।

## उ. गाचीन भूगोल के लिए

राजशेखर-काञ्यमीमांसा (गा॰ जो॰ सी॰, सं॰ १) प॰ १७।

बराइमिदिर-बृहत्संहिता (विजयनगरम् संस्कृत सीरीजः, सं० १२) सुचाकर हिवेदी सम्पा॰, प्र० १४।

मार्करडेय पुरास ( जीवानन्द प्रका॰ ), तथा पार्जीटर कृत श्रमुवाद विक्लिओं-थिका इंडिका संशिष्ठ में, श्र॰ २४-२७।

वायुपुराख ( भानम्दाश्रम प्रका॰ ), भ॰ ४४।

विष्णुपुराश ( कीवानम्द ), श्रंश २, १०३।

भीमद्भागवत पुराण ( श्रीवॅक्टेरवर ) स्कम्भ ४, ४० १६, १७, १६।

भरत-नाट्यरास्त्र (कान्यमाका सं॰ ४२, निर्वायसागर) घ॰ १३, १७। कालिदास-रघुवंश, सर्गे ४।

कर्निगहाम-पन्श्येन्ट जिश्रोष्ठपृति श्राव इंडिया (भारतवर्षं का प्राचीन भूगोस),

वैटर्स-म्रॉन पवान च्वाङ्स ट्रैवस्स् (ब्वान व्वाङ की बात्रा), बंधन १६०४। स्टाइन-कस्रुखड़ा क्रौनिकल ब्रॉब दि किंग्स् क्रॉब कश्मीर (कस्रुख की राजतरंगिकी का कंब्रेज़ी क्रमुवाद), बंदन ११००, माग २, भूगोब-सम्बन्धी परिशिष्ट।

सुरेन्द्रनाथ मञ्जूमदार शास्त्री—कौन्द्रीब्यूशन्स् दु दि स्टडी श्रांव दि पन्ध्येंट जिसीप्रकृत श्रांव ईस्थि। (भारत के शाबीन मृतोस के सञ्चयन-परक सेख), इं० शा० १६१४, ए० १४ प्र । बहुत ही प्रामाखिक और सब्द्रा उद्योग या जो कि सेखक की सकास सुखु से प्रभूत रह गया ।

भारतभृमि, परिशिष्ट १।

नन्दलाल दे-जिम्रीप्राफिकल डिक्शनरी श्रॉव पन्त्येन्ट पेंड मैडीवल इंडिया (श्राचीन और मध्यकालीन मारत का भौगोखिक कोप),

२ संस्कः, बंदन १६२७ । इस केवि के संकतन में जिलना अस किया राया है बढ़ि उसने ही विवेक से भी काम खिया गया होता तो यह एक धमुख्य संग्रह होता । विद्यमान रूप में इस की श्रामाखिकता पर निर्भर नहीं किया जा सकता। खेलक की विवेचना के क्रम ममने ये हैं। "काखी नदी (पूरवी)-कुमाऊँ में पैदा होने वासी एक नदी को गंगा में मिलती है ... कबीज परबी काली नदी के परिश्वम तट पर है उस के गगा से संगम से ३-४ मीब । "" कुमाउँ में पैदा होने वाली कासी नदी कसीज को अपने परिद्रम रखते हुए गया में मिलना चाहे तो उसे गोमती, रामगंगा और गगा के ऊपर से फाँद कर गगा-जमना-दांबाब में भाना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय इमार्क की काली (शारदा ) धौर दोधाव की काबी को एक समक बैठे हैं। "केकव-व्यास धौर सत्तता के बीच एक देश "दे॰ गिरिवनपर (२) ।" "गिरिवनपर (२)-केक्य की राजधानी । । किनगहाम ने गिरिनज की "अवासपर से शिनाप्त की है।" किन्त किनशाम ने जिस बद्याबादर से केक्य की शिवादत की है, वह जेडबाम जिले में है न कि ज्यास-सत्तवज के बीच। "बाहीक-स्यास और सतलज के बीच केवच के उत्तर"।" बाहीक कोश सतक्र और सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी और आपगा नदियां के पश्चिम, "'उन की राजधानी शाकक थी ।" शाकक (स्यासकोट) और राजी के पश्चिम का देश ब्यास-सतस्त्र के बीच है यह मनोरंबक भाविष्कार है ! "जावासीपर-भवसपर""। किन्त श्रमिलेकों में बालोर का नाम जावानियर है-एपि॰ इं॰ १, ४० १४. प्र• ७७। इत्यादि ।

# प्राचीन काल

## दूसरा लएड— आर्य राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक

#### तीसरा प्रकरण

## मानव और ऐल वंश

## ह २८, मनु की कहानी

हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में भी हमारे देश में घटनाओं के बृत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन बृत्तान्तों अथवा ख्यातों की—जिन्हें पूर्वजों से वंशजों तक एक परम्परा में चले आने के कारण हम अनुश्रुति कहते हैं—महामारत युद्ध के समय के करीब एक संहिता (संकलन) बनाई गई, जिसे पुराग-संहिता अर्थात् पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं

१, इस अर्थ के जिए प्राचीन संस्कृत प्रन्थों में भुति और मृत शब्द का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु ने शब्द अब धार्मिक श्रुति के जिए परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक बटनाओं का उच्छेख "इत्येवमनुशुभुम—हमने ऐसी बास परम्परा से आती सुनी है" आदि मुहावरों से भी प्रायः किया बाता था (प्रा० आ० ए० १८)। श्रमनु-अ में अगकों से सुनने का ठीक भाव भी था बाता है, इसी जिए भने श्रमुखुति शब्द गढ़ जिया है, बचापि भाववाची संशा के रूप में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन वाक्स में नहीं मिखता।

विषयक ऋनुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, श्रीर एक पराण-संहिता के अनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी पौराणिक अनुश्रति से जाना जाता है । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने सभ्यता के श्रवशेष भी हड़पा ( जि॰ मंटगुमरी श्रथवा साहीवाल, पंजाब ) श्रीर मोहन जी दड़ी? ( जि० लारकानो, सिन्ध ) श्रादि स्थानी की खदाई में पाये गए हैं. तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं हो पार्ड. और उन के आधार पर शृङ्खलाबद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता। फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अनुश्रृति अब हमें जिस रूप, मे मिलती है, वह अत्यन्त विकृत और अष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी वारीक ह्यानबीन और तलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य श्रंश की मिध्या मिलावट सं सुलमाने का जतन किया है। वैसा करने वाल व्यक्तियों में अप्रेज विद्वान पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में भारतबर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यत: पार्जीटर के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे प्रन्थ पन्त्रयेट इंडियन हिस्टारिकल टैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है।

पुरानी अनुश्रुति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थान् मनुप्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी जा सब को नियम में रखती। लोगों की दशा मञ्जलियों की सी थी, अर्थान् बलवान् निर्वल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान्

१ दे॰ नीचे कि ।।

श्रमोहन को दही अर्थात् मोहन का खेड़ा। कुल्बेन में खेड़ा पुरानी बस्ती के अग्नावरोष देर को कहते हैं, वह ठेठ हिल्दी शब्द है। इसी अर्थ में हिल्दकी में भिड़ शब्द प्रविश्वत है।

का डर बना रहता। इस दशा से तंग आग कर लेगों ने मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। राज्य-प्रबन्ध का खर्वा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज में से झठा भाग देना स्वीकार किया।

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में मंगठित हो कर रहना न जानते थे, और उम के बाद एक ममय आया जब कि वे उस प्रकार रहना सीख गये। लेगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की और उसी दिन राज्य-व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मातें, पर यह ते। मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय में हमारे इतिहास का आरम्भ होता है उस समय नक वे यह सीख चुके थे। साथ ही इस कहानी में प्रकट है कि वे तब खेती करना भी जानते थे।

#### १२९. मनुका वंश

मनु के नौ या दस बेटे बनाये जाते हैं, श्रौर, कहने हैं, उस ने सारे भारत के राज्य की श्रपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में संसब से बड़े

१. मनु के साथ प्रका के उहराव की बात के लिए वे॰ अर्थ० १, १३ । राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने बहुत चिन्तम और करणगाय की हैं। उहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशास में प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ उहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशासियों की एक करणगा मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाया नहीं है। स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति है। यह भी ध्यान रहे कि राज्य के उज्जव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना न यी (दे॰ नीचे ह ६० फा)।

बेटे इत्त्राकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी श्रयोध्या थी। इत्त्राकु के वंशज मानव वंश या "सूर्य वंश" की मुख्य शाखा थे। एक बेटे को पूरव की तरफ श्राजकल के तिरहुत (उत्तरी बिहार) में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा विशाल हुआ जिम ने उम राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। वैशाली नगरी श्रागे चल कर बहत प्रमिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खेंडहर उत्तरी विहार में मुजपफरपुर जिले के बसाद गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे।

मतु के एक और पुत्र करूप के वंशज करूप या कारूष स्त्रिय कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोए) के पिल्लिम श्रीर गंगा के दिक्शन आधुनिक बंधलखरड और शाहाबाद में था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूप या कारूष देश कहलाता था।

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की आंर था। शर्याति का पुत्र हुआ आनर्स और आनर्स के फिर तीन पुत्र हुए—रोचमान, रेव और रैवन। पुत्र का मनलव सम्भव है वंशज हो। आनर्स के कारण उस दंश का नाम आनर्स हुआ, और रेवा (नर्मदा) नदी तथा रैवन (गिरनार) पर्वत अब तक हमे रेव और रैवत का नाम याद दिलाते हैं। आनर्स देश की राजधानी कुशस्थली (द्वारिका) थी। कहने हैं आगे चल कर पुरुषजन राम्मों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया।

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के ऋतिरिक्त मनु के पुत्रों में में एक का राज्य यमुना के पिल्छिमी तट पर कही था, और दूसरे एक बेटे घृष्ट के बंशज धार्ष्ट चत्रिय पंजाब में राज्य करते थे।

इत्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से मुख्य दो थं। वड़ा बेटा विकुद्धि या शशाद अप्रयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बना। फिर उम का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ, जिस के कारण यह वंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया।

इस्वाकु के ह्योटे बेटे निमिने श्रायोध्या श्रीर वैशाली के बीच विदंह देश में सूर्यवंशियों का एक श्रीर राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की। इस वंश के सब राजा श्रागे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती) नदी श्रयोध्या श्रीर विदेह के राज्यों को श्रालग करनी थी।

इस प्रकार हम देखने हैं कि हमारे इतिहाम का पहला पर्दा जब हमारे सामने खुलना है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, आनर्त्त में, यमुना के पिन्छमी तट पर नथा पंजाब में कई राज्य थे, जो सब मनु के "पुत्रों" अर्थान् वंशजों के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तब में हुआ है कि नहीं, सा कहना कठिन है। और इन मब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा मकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इननी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बान ने। निश्चित है कि उक्त मब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश (अथवा सूर्य वंश) कहने है।

## ६ ३०. ऐला वंश या चन्द्र वंश

किन्तु इत्त्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐळ, श्रौर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रयाग के सामने भूसी के पास श्रव भी

<sup>1,</sup> वंशव या अनुयायी के बाधं में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाक्मय में पाया बाता है। ठीक बेटा-बेटी के धर्य में उस के मुकाबले का श्रपत्य शब्द है। नमूने के बिप सुस्तिनपात की १९१वीं गाथा में यह बात विजकुल स्पष्ट होती है—

पुरा कपिक्षवस्थुम्हा निक्समतो लोकनायको । आपञ्चो प्रोकाकराबस्स सक्युपुत्तो पर्भकरो ॥

एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान समका जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी। उन का वंश फेळ वंश श्या चन्द्र-वंश कहलाता है। ऐळ वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नित की और दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शास्त्राएँ प्रतिष्ठान के उपर और नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने उपर की आरे गंगा-तट पर कान्यकुब्ज (कन्नोंज) में एक नया राज्य स्थापित किया। प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा।

## ६ ३१. ययाति और उस की सन्दान

ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दिक्खन श्रौर दिक्खनपूरव के प्रदेश जीते, श्रौर उत्तरपच्छिम तरफ सरस्वती नदी तक सब देश श्रधीन किया। इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ का चक्र श्रमेक राज्यों में निःशङ्क धूमना था। वह श्रार्यावर्त्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र थे—यदु, तुर्वसु, दुह्यु, श्रमु श्रौर पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, श्रौर उम के वंशज पौरव कहलाये उस के दिक्खनपूरव का प्रदेश तुर्वसु को मिला, श्रर्थान् उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश में थे, श्रापने श्रधीन किया। उस के पच्छिम केन, बेतवा

१. एक उटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मलु की खड़की इक्टा थी जिस ने सोम (चन्त्रमा) के बेटे बुध से समागम कर पुरुरवा को जन्म दिया था। वह कहानी केवल ऐक्ट शब्द की व्याक्या करने को गढ़ी गई दोखती है। ऐक्ट शब्द का इक्टाइत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यह सम्भव है कि ऐक्ट लोग पहले इक्टाइत (मध्य हिमालय) से भागे हों (प्रा० भा० पे० अ०, ए० २६७—३००)।

श्रीर चम्बल निदयों के काँठों का प्रदेश यदु की दिया गया। चम्बल के उत्तर श्रीर जमना के पिच्छम का प्रान्त हुग्रु की मिला, तथा उस के पूरव गंगा-जमना-देशश्राव का उत्तरी भाग अर्थात् श्रयोध्या से पिच्छम का प्रदेश श्रनु के हिस्से श्राया। यदु के वंशज यादव श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, श्रीर उन की शाखायें श्रागे दिक्लन की श्रोर फैलने लगीं। उन की एक शाखा हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दिक्लन बढ़ कर श्रपना राज्य स्थापित किया।

#### ६ ३२, सम्राट् मान्धाता

कुछ समय वाद यादव वंश में शशिन्दु नाम काप्रतानी चक्रवर्ती राजा हुआ। जान पड़ता है उस ने अपने पड़े स के दुह्यु और पौरव राज्यों को जीत लिया। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई देती। शशिन्दु की लड़की निन्दुमती ने अयोध्या केराजा मान्धाता में व्याह किया। मान्धाता इच्बाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ। वह चक्रवर्ती और सन्नाट् तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उन्न ने चारों तरक दिन्विजय किया। अड़ीस-पड़ौस के सब राज्य उस के अधीन हो गये। सन्नाट् शब्द पहले पहल उसी के लिए बर्ता गया। "जहाँ से सूरज उगता और जहाँ जा कर द्वाता था, वह समूचा योबनाहव मान्धाता का चेत्र कहलाता था।"

<sup>9.</sup> दावीन वार्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समक कोने की है। प्राय: पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष था की का नाम बनाया जाता है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्राय: खुद्धि हो जाती और अन्त में कं है प्रश्यय लग जाता है, जैसे युवनाश्व का बेटा यौवनाश्व, अमूर्त्तरयस् का आमूर्त्तरयस, कृतवीर्य का कार्ल्यार्थ, विश्व का आध्ये, जर्व का बीर्व, जमदिश का जामद्रम्य, द्राश्य का द्यारायि। बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम

पौरवों का देश श्रीर कझौज का राज्य मान्याता ने जीत लिया। जान पड़ता है श्रात में (श्रानु की सन्तात) के राज्य पर भी उस ने श्राक्रमण किया, श्रीर यह तो तिश्चित है कि पंजाब की। सीमा पर दुद्धु वंश के राजा श्रंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया श्रीर मार डाला। यादव लाग मान्याता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने नहीं छेड़ा; किन्तु दक्कित में हैहयों के प्रदेश की उस ने या उस के पुत्रों ने श्रवत्य जीता। मान्याता के पुत्र पुरु-कुःस की राती का नाम नर्मश था, श्रीर शायइ उसी के नाम से रेवा नदी नर्मश कड़जाने लगी। नर्मश नदी के बीच एक टारू पर पारिशत श्रीर श्रुत पब नों के चरणों में पुरुकुःन के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी वसाई। श्राज हुत भी उस जगह का मान्याता कड़ने हैं।

किन्तु उत सुदूर प्रदेश को यह देर तक ऋघीत न रख सका; हैह्य राजा महिष्मन्त ने उंग्जीत कर उन सुन्द्रर नगरी का नाम माहिष्मनी रक या। म िष्मती सैकड़ों बरमों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। महिष्मन्त के उत्तराधिकारी भद्रश्रेण्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, श्रीर काशी तक की जीत लिया, जिस का युताना हम श्रागे कहेंगे।

उथा पुरुकुत्स के बाद श्रयोध्या का श्रवनित के समय कान्यकुटज का राज्य भी कुत्र समय के लिएचमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ जा हैह्य महिष्मन्त का समकालीन था।

बनाते हैं, जैसे पृथा का बेटा पार्थ, शिवि बंश या देश की कन्या शैष्या, केक्य की कैसेयो, मद्र की माद्री। इतिहास में बहाँ एक ही नाम के कई प्रशिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में क्ररक करने के जिए उपनाम साथ जागने से सुभीता होता है, जैसे कार्यंत्रीय प्रजुन और पायहत या पार्थ कर्तुन, राम जामद्ग्य और राम दाशरिय, भरत दौष्य नत और भरत दाशरिय, इत्यदि। बहुत व्यक्तियों का ससस नाम इतिहास में भूखा जा सुका है और हम उन्हें काजी उपनाम से जानते हैं, जैसे शैट्या, माद्री, कैसेयो आदि।

#### § ३३. गान्धार राज्य की स्थापना

मान्धाता के विजयों के कारण आनव और दुखु लोगों को पंजाब की तरफ खसकना पड़ा। दुखु वंश में इसी समय राजागान्धार हुआ जिस के नाम से आधुनिक रावलिंडी के उत्तरपिष्टियम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा। दुखु चित्रय बड़े हद और वीर थे। कहने हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पिछ्लम के देशों को भी जीत कर उनमें अपने कई राव्य स्थापित किये।

## § ३४. पंजाब में उशीनर, शिवि श्रीर उन के वंशज

श्रानव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। उस के वंशज मारे पंजाब में फैल गये। उन में से यौधेय इत्रिय बहुत प्रसिद्ध हुए। यौथेयों का राज्य दिक्ख पिच्छिमी पंजाब में श्रानेक शताब्दियों तक बना रहा; उन की वीरता के युनान्त हम श्रागे बहुत सुनेगे। उन के वंशज अब जोहिये कहलाने हैं। नीली-बार अर्थान् नीली (निचली सतक्ज) के तट का बांगर अब भी उन के नाम से जोहिया बर कहलाता है।

खशीनर का पुत्र शिवि उत से भी ऋधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भी चक्रवर्ती राजा था। दक्किनपिक्छम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शारकाट सुचित करता हैर। उस का नाम शिविपुर

१. दे० नीचे # ४।

२ शिवि, अन्यष्ठ, सिन्धु और सौधीर की स्थित क्रपरेखा में पार्काटर के अक्षो के प्रतिकृत रख्यी गई है। शिवियों और अन्यष्ठों की स्थिति सिकन्दर के आक्ष्मयामृत्तान्त से वानी जाती है (दे॰ नीचे 88 १२०-१२१)। खाडौर अञ्चताक्षय
में एक देगचा पदा है जो डा॰ फ्रोगज को शोरकोट के खँडदरों से मिका था; उस पर
गुप्त-खिपि में एक पिक विखी है जिस से स्चित होता है कि वह शिविपुर के
भिक्खुओं के विहार के जिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट की
अभिक्षा उसी से निरिचत हुई है (अर्मल अर्थें वि पंजाब हिन्टीरिवल सोसाइटी,
जि॰ १, ए॰ १७४)। सिविस्तान का इखाका भी दिवस नपिछ्म पंजाब से बहुत
प्र नहीं है। दे० नीचे ६ प्रमा

शिविया उस के वंशजों के कारण ही हुआ। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान) न था, उस में अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। उस के आिक सिन्ध प्रान्त के उत्तरप्रान्छमी कोने में दर्श बोलान के ठीं क नीचे भी सिविया सिविस्तान प्रदेश हैं।

शिवि के बंशजां की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलानी रही, किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने ऋलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित किये। इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा ऋम्यष्ट और सुवीर के बंशज ऋम्यष्टों और सौवीरों का नाम भी हम आगे अनेक बार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग मे रावी और चिनाव के बीच और शायद रावी के पृत्व भी था। वेक्य मे चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा बुछ जेहलम के पिन्छम का प्रान्त भी, ऋर्यात् आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सिम्मिलित थे। ऋम्यष्टों का राज्य चिनाव के निचले काँठे पर थाराउन के साथ लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में ऋगजकल का डेराजात की सीवीर का नाम प्राय: इकट्ठा ही छाता है। सौवीर देश सिन्धु देश के दिन्छन समुद्रतट पर थारा योधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, ऋम्बष्ट, सिन्धु और सौवीर ऋगिद लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे। ऋगगमी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे।

१ दे॰ विद्या पार्टिपयी।

र दे नीचे ह १२१।

३ देग-गार्जाखाँ, देश-इस्माइकवाँ जिले ।

४, पार्जीटर सथा अन्य अनेक विद्वान् सौतीरों को सिन्धु के उत्तर रसते हैं, परन्तु सौतीर देश महासमुद्र के तट पर था—मिलिन्द्पष्टहों (ट्रॅकनर सम्पा०, पुनर्मुद्रण, खंडन,१६२८), ए० ३१६। दे० डा० हेमचन्द्र रायबीधुरी कृत पोलिटिकल

## § ३५. पूर्वि आनव राज्य तथा मगध में आयों का प्रथम प्रवेश

श्चानव राजा उशीनर का एक श्चीर भाई था—ितिल्कु। वह भी उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरव की श्चीर प्रयाण कर वैशाली के पूरव-दिक्खन श्चाधुनिक मुंगेर श्चीर भागलपुर जिलों मे एक राज्य स्थापित किया। तितिल्कु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुटज के राजा कुश का होटा बेटा श्चमूर्तरया हुश्चा, श्चीर उस का बेटा गय। गय श्चामूर्तरयस एक

हिस्टरी श्रांव एन्थ्येंट इतिहया पृ० ३१८, रि० १ भी । किन्तु रायबौधरी वा यह विचार ठीक नहीं है कि सोबीर बार्कि विनय प्रान्त का केश्व दक्तिनी भाग था, त्तवा निम्बु उत्तरी भाग । सौबार देश में बाबुनिक समुवा सिन्य प्रान्त सम्मिबित था. क्योंकि दय की राजधानी शहर या राहक नगरा थी (दीव्रतिकाय, रोमन संस्कृत, जि॰ २, १० २३४), जो भाषुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौबीर के उत्तर आधिन के भिन्यसागर दो बाब का दक्तिनी छंश तथा हेराजान प्रदेश भिन्धु नही का काँठा होने से भिन्य कहलाता था। सन्त्रत सैन्यर और पालि भिन्यर शहर घोडे के बाची है। कुएडकक्रिक्सिन्यव जानक (२४४) से यह पाया जाता है कि उत्तरापय के स्थापारी बनारस में सिन्यव बेदने धाते थे। भोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है. पर वहाँ उस के उत्तरापय से काने की बात नहीं है; तएडुलनालि जातक (१) में उत्तरा-पथ के श्रास्सवाणिजा: का उक्तेल है, पर वहाँ श्रास्त (घोरे) के जिए सिन्धव शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापय से बाते थे: फबतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। श्राधुनिक सिन्ध पविवृत्त में है न कि उत्तर में (दे॰ करर १ ६)। पंजाब के नमक के जिए भी संस्कृत में सैन्ध्य शब्द है, जो हिन्दी में संधा बन गया है। अनक की प्रादियाँ निन्त्रभागर हो बाद के उत्तरी भाग में हैं। इप प्रकार पौराधिक और पाबि दोनों वाकमयों में सिन्ध देश से देशबात और उस के साथ बगा सिन्यसागर दोग्राव का पश्चिमी और दक्खिनी ग्रश ही समयना चाडिए।

साहसी व्यक्ति था। वह श्रापने प्रताप सं चक्रवर्ती राजा। वना। उस ने काशी के पूरत्र के जंगली प्रदेश में, जा श्रागे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देंग तक टिका नहीं।

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह मंश्विप्त वृत्तानत है। मतु या इत्वाकु से ले कर उरा नर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तानत हम ने कहा है अपने को आर्य कहते, और अपने देश को आर्यावर्त्त। ऊपर के वृत्तानत से प्रकट है कि आर्य्यावर्त्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखाये फूट फूट कर आर्यावर्त्त की सीमाओं को निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थी। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जा राजा अधीनता मत्त्वा लेना वह चक्रवर्ता कहलाता, और जा समूचे आर्यावर्त्त को अधीन कर लेना वह सम्राद् होता।

<sup>1</sup> दे• अ≅ ६।

### चौया मकरण

# हैहय वंश तथा राजा सगर

# s ३६, कार्त्त शर्य अर्जुन

पिञ्रले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि है हय लोगों का राज्य उस प्रदेश मं था जिसे चाजक ज दिक्सिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता था उस के पुत्रों ने नर्म श नदी तक उन के प्रदेश को जीत जिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, और है हय राजा महिष्मन्त ने पुरुक्तस के हटते ही चयने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को चपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे है हयों की और भी समृद्धि हुई, और उन्हों ने मध्यदेश (गंगा-यमुना-कांटे) तक को कई बार विजय किया। चयोध्या के बंश में मान्धाता से उनीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद है हथों ने उत्तर भारत पर जो चाकमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरव तरफ काशी राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेण्य के लड़कों के समय चपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद खेते वाराणसी छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी। सेमक राज्य ने इस चाव्यवस्था में काशो पर कबता कर लिया, और उसे हिंदा कर हैह्य राजा दुर्दम ने फिर काशो पर अविकार किया।

गय श्रामूर्त्तरथस के जिस राज्य का उत्पर ( § ३५ ) उल्लेख कर चुके हैं, वह इस समय के बाद म्थापित हुआ था। उधर गुजरात में मानव वंश के शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हा गया। शार्यातों को राज्यानी कुशस्थली पुरुयजन राज्यसों ने छीन ली; शार्यात चित्रय भाग कर श्रन्य देशों में चले गये, श्रीर वहाँ की जातियों में मिल गये। उन का मुख्य समूह है:यो की एक शाया बन गया।

कुछ समय बाद हैदय वश मे राजा कत्तवीयं हुआ। उस का पुत्र अर्जुन जिसे कार्नवीयं अर्जुन कहते हैं एक भागी विजेता था। नर्मदा के प्रदेशों में भागीव बाहाए। रहते थे। वे कत्वधियं के पुगितित थे, और दान-दिन्ए श्रिष्टि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। िक्त अर्जुन ने उन क साथ कुछ युरा व्यवहार किया और दत्त आत्रय का अपना पुगिहत बनाया। भागव लोग उत्तर तरक मध्यद्ग का भाग गये। अर्जुन एक दिग्विजयो सम्राट्था। उस ने नम्हा से ले कर हिमालय के चरए। तक अपने विजया का विस्तार किया। दिनए के एक राजा "रायए" का भो उस ने कुछ समय के लिए माहिष्टती के किले मे कीद कर के रहता।

## § ३७, विश्वामित्र, हिरचन्द्र खाँर परशुराम

भागवों के मुस्तिया ऋचीं के श्रीवें ऋषि ने सध्यदेश में आ कर कन्नीज के राजा गाधि की कन्या सत्यवनी से विवाह िया। उन का पुत्र जमद्गिन हुआ। जमद्गिन का मामा अर्थान् गाधि का बेटा विश्वरथ था। उसे अपने योवन में ही राजकीय जीवन की अपेता ज्ञान विचार और तप का जीवन अच्छा जँचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर ली। वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ।

पार्जीटर के अनुमार राखण किमी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रस्युत एक नातिवाचक संज्ञा थी, जिम का अर्थ था राजा। राक्त्सों के सभी राजा राव्यण कहवाते थे।

श्रयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के श्राक्रमण पहुँच चुके थे, इस समय एक श्रोर संकट में पड़ गया। राजा त्रय्याक्ण ने श्रपने इकि लीते बेटे सत्यत्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने पुरोहित देवराज वसिष्ठ के हाथ में राज्य सीप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयक्त के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, श्रीर सत्यत्रत को राज्य वापिस मिला। सत्यन्त्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया। इसी सत्यत्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक 'शैव्या" श्रयांत शिव वंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, ''शैव्या" श्रीर उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है।

जमदिश्न का विवाह श्रयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेग्नुका से हुआ। उन के बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामदृग्न्य परशुराम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, श्रीर उस का मुख्य शक्ष परशु (कुल्हाड़ा) था।

कार्त्तवीर्य अर्जुन के समृद्ध दार्घ शासन के अन्त मे उस ने या उस के पुत्रों ने जमदिन ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की टानी, और सम्भवतः अयोध्या और कान्यकुरूज के राजाओं की सहायता से उन्हें हराया और अर्जुन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दवा दिया। कहते हैं परशुराम इस के बाद दिल्या महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्पारक देश (आधुनिक सोपारा, जिल् ठाना, कोंकरा) का चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और किन्हीं का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रिगिर पर बिताया। कश्पना ने उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र के बंशज मां बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समम कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हे एक ही आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है।

याद रहे विशेष्ठ एक वंश का गाम था, न कि एक ही ऋषि का।

## § ३८. हैहय तालजंघों की बढ़ती, महत्त श्राबीक्षित

हैहय लांग बहुत देर चुप न रहे। कार्त्तवीर्य अर्जुन के पोते तालजङ्ग के समय वे फिर बढ़ने लगे। तालजङ्ग अयोध्या के राजा गंहित!श्व (या राहित) के समय में था। उस के वंशज तालजङ्ग कहलाने लगे, और अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं। राजस्थान के जिस प्रदेश के अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी ( खालियर राज्य में आधुनिक वेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी थी। हैहय-नालजङ्गों की भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोआब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नीज का राज्य समाप्त हा गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ। इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई और लूटमार करने लगीं। अयोध्या के राजा बाहु को (जो राहिनाश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था) गही छोड़ जंगल को भागना पड़ा, और उस ने आवें ( उर्व के वंशज ) भार्गव ऋषि अगिन के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा द कर बड़ा किया।

हैहयों को विजयरेखा विदेह और वैशाली राज्य की सीमा तक जा पहुँची। वैशाली के राजा करम्धम ने बहुत देर तक धिरं रहने के बाद हैहयों का मार भगाया। करम्धम के बेट खबी जित, और पोते मक्त के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मक्त आवी जित ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट्था।

# <sup>§</sup> ३९. मेकल, विदर्भ और वत्स राज्य

इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल और सातपुड़ा के पच्छिमी माग उन के अधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट हुआ जिस का सन्तान ने विन्ध्य और ऋत शृक्कता का पूर्वी भाग मेकल पर्वत तक अयोन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावृद् के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुआ। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल बराड़ कहते हैं।

इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, और अन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। प्रतदेन के बेटे बत्स ने प्रयाग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवां का राज्य था, अधोन किथा, और नव से वह प्रान्त बत्स देश कहलाने लगा।

### ६ ४०. राजा सगर

किन्तु इतने में भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई। काशों के राजा प्रतदेन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या की ही ताल जहा-हैह्यां के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैह्यां के अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विश्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आगे बढ़ कर उस ने विदर्भ पर चढ़ाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे ज्याह में दे कर सन्धि की। सगर की गिनती चक्रवर्ती राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था। उस के बेटे असमंजस ने यौवराज्य के समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया, और अपने पाते अशुमान की अपने पीछे गहो ही।

कहते हैं कि हैहयों के हमले कुत युग कोर त्रेता युग की सिन्ध में हुए थे, और सगर के समय से त्रेना युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीन होता है। उस के दोर्घ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, और उस के समय से हमें आर्या-वर्त के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है।

## ह ४१. चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य

विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर श्रोर बढ़ कर हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमना से तापी नक समुचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा विदर्भ के पीते चिति के नाम से चर्मणवता (चम्बल) और शुक्तिमती (केन) के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही आजकल का बुन्देलखंड है। कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, और पौरवो का प्राचीन प्रतिप्रान अब काशी के साथ वत्स-मुमि में सम्मिलित था। पूर्वी आनव वश में सगर का समकालीन राजा बिल हुआ, जिस के बेटे अंग के नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा। कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे. जिन्हों ने और भी पृश्व और दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के नाम से बंग, कलिङ्ग, पुण्ड और सहा कहलाये। बंग गंगा के महाने अथवा पूरबी बगाल का नाम था, पुरुड़ उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-आधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दिक्खनपिन्छम आधुनिक उड़ीसा का समद्भारत । इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साध जीत लिया, और उन्हों के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रति पर सन्देह किया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आर्यों ने विन्ध्यसेखला का बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्तो बसाई, उसी समय अग देश कं आनव आर्थों ने विन्ध्यमेखला के पूर्वी छोर का चकर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई। विदर्भ और कलिंग तब आयों कं अन्तिम उपनिवेश थे।

### पाँचवा मकरण

# राजा भरत और भारत वंश

## ४२. पौरव राजा दुष्यन्त

पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठान बस्सभूमि में सिन्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरवों में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुन्ना। वह तुर्वसुन्नों के देश में रहना था जहाँ के राजा मक्त ने उसे व्यपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य अब गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी वहीं थी जिस का नाम आगे चल कर इस्तिनापुर हुआ। मेरठ जिले के उत्तर-पूरव कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पिच्छम इसनापुर नाम से एक कस्वा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी राजा था। अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ एक योजनों विस्तृत सघन निर्जन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैथ (कपित्थ) आदि वृत्तों से लदा और पहाड़ी चट्टानों से बिरा था। इस के

बाद एक और वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आ निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोग्म बन दिखाई दिया। इस बन के एक छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था।

### इ ४३. आर्या के आश्रम

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना आवश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान आरम्भ में यने जंगलों से ढके थे. और हमारं आर्य पुरखों ने उन्हें साफ कर आबाद किया था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार भार्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, इस की कुछ मलक हमें पिछल दा प्रकरणों में मिल चुकी है। आयों के इस फैलाव मे उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नजदीक पुरान जंगल, जिन्हें वे घटवी कहते थे, विद्यमान थे। आर्थी की बस्तियाँ उन घटवियाँ के बीच टापुश्चों की तरह थीं। उन अटिवयों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ । वे जंगली जातियां खेती-बाडी न जानती और प्राय: शिकार और फलाहार से गुजारा करतीं । इन में से कई नरभक्तक भी थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा सांस खाती। आर्थी के पड़ांस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जाती, और फल मूल वनम्पति शहद लाख ऊन मृगञ्जाला आदि जंगल की उपज आयी की बस्तियों में ला कर उस के बदले मे अनाज वस्त्र आदि ले जाती। आर्थ लोग जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम उन्मूखन नहीं करते । वैसा करने से देश उजड़ जाता, बसता नहीं । जहाँ तक बनता वे इन जातियों की अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति

१ दे ।

का विशेष ध्यान रखना होता था ! जहाँ पड़ौसी अटिवयों के निवासी बहुत ही खूँखवार और उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आयों को राजनीति पर इन अटिवयों का कई प्रकार से प्रभाव होता। जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आर्य अदस्य दु:साहसी होते। जहाँ एक घर मे चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो छीनभापट न कर के दूर दूर के अज्ञान देशों का खोजते और उन में जा वसते।

वे भोजन और ऐश-आगम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशान लगे रहते थे। जहाँ इन बातों में छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के विचार और मनन मं अपना समय विताते। वे विचारशील और प्रतिभाशाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान् और विचारवान् व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष आदर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से मुकते। हम देख चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छाड़ कर ज्ञान और विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। अनेक खियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होतीं। प्राचीन आयों में पर्दा एकदम न था, और खियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता से पुरुषों का हाथ बटातीं।

श्रायों के राजकीय जीवन मे जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्यानिक्ज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा भाग था। ये विद्यारिसक तपस्वीर लोग विजयोत्सुक राजकुमारों से भी श्राधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वं बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर श्रापन डेर जमा लेते, श्रीर श्राध्ययन श्रीर मनन में श्रापना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान् ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वहाँ सैकड़ों झान के प्यासं विद्यार्थी उस से पढ़ने

१ दे• 🕸 🗆 ।

र दे∘ ⊕ ब।

को इकट्टे हो जाते । ये विद्यार्थी अपने गुरुकों की गौवे पालते, उन के लिए जंगल से फलमूल लं आते, और सब प्रकार से उन की सेवा करते । इस प्रकार उन विद्वानों के चारां तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे आश्रम कहलाती । जगल के फल-मूल और आश्रम की गौओं का दूध-इही उन के निर्वाह के लिए बस न होना तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भिज्ञा में मिल जाती । आश्रम के इन विद्वानों की कियाँ और कन्याये भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं । यही आश्रम हमारे पूर्वर्जा को सब विद्या, विज्ञान, दर्शन और वाक्रमय भी जन्मभूमि थे । आयों के लिए वे पवित्र स्थल थे । लड़ने वाल योद्धा आश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, और यदि एक आश्रम में शरण ले लंता तो दूसरा बस पर आक्रमण न करता । हम देख चुके हैं कि राजा बाह और ऋषि के आश्रम में ही पला था।

आश्रमों के निवासों पुरुष और सियाँ इन सुदृर जंगलों में संकट में ग्हतीं, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में ऐसे दु:साहसी होते कि आयों की बस्ती से बहुत ही दृग एकदम आज्ञात स्थानों में जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन में दिक्खनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आर्य राजा उन की रक्ता के लिए कौरन तैयार हो जाते। यहुत बार तो नये देशों में आर्थों का परिचय और प्रवंश इसी प्रकार होता। आर्य ऋषि और सुनि अपनी दु:साहसी प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जगना में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की दशा में आर्य राजाओं के। उन के देशों का हस्तगत करना पड़ता।

### <sup>§</sup> ४४. शकुन्तला का उपाख्यान

हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त की दिखाई दिया वह करव ऋषि का आश्रम था। मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं, " और गढ़वाल जिले में हिमालय की तराई में चौकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर किनकसोत नाम का एक कुछा दिखाते और उसे करन के प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं। किसी विद्वान ने इस बात की सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि करन का आश्रम ठीक नहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में सुहाबनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटनी, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक कलकल करने खोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से मरती है, और उस के किनारे वालू के पुलिनों में सुन्दर पित्रयों का किलोल करना आर चहचहाना और हरे बनों में खनेक प्रकार के सुगों का विनाद करना आर चहचहाना और हरे बनों में खनेक प्रकार के सुगों का विनाद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन सुग्ध हुए बिना नहीं रहता।

आश्रम को देख राजा दुष्यम्त ने सेना बाहर छोड़ दी और कुछ एक साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा। करव ऋषि के ठोक स्थान पर पहुँच कर वह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे "सूखे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव फल लाने के। बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन को अनुपस्थित में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया। करव के लौट आने पर शकुन्तला संकोव। में बैठी थी। उन का बोका उतारने के। वह आगे नहीं बढ़ो। किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने उसे आशीर्वाद दिया।

<sup>1.</sup> वह गढ़वाल में तराई के पहादों से निकल कर नजीवाबाद के पिछल्लम बहती हुई विजनीर ज़िले के पिछल्मी तट के मध्य भाग में गंगा में जा मिस्रती है। नजीवाबाद और मुश्रज़मपुर-नारायस स्टेशनों के बीच ईस्ट इंडियन रेखने का जो। पुत्र है वह उसी पर है।

## <sup>8</sup> ४५. सम्राट् भरत

राकुन्तला की कोख से एक बड़ा बोर और प्रचएड बालक पैदा हुआ। वहीं प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गंगा के पूरव पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ गया। वह चक्रवर्त्ता, सम्राट और सार्वभौम अर्थात् सारे आर्यावर्त्त का अधि-पति कहलाता था। भरत के वशज भारत कहलाये, और आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं।

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। श्रीर वह भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक।

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताचों ने उन्हें मार डाला. क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह नि:सन्तान रह गया।

#### § ४६. भरत के वंशज

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि-रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुगोहिन थे। इस समय उस वंश में बृहस्पति ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पति का भनीजा दीर्घतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, श्रीर यौवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गंगा में वहा दिया, और बहते वहते वह पूरवी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा बिल ने उसे शरण दी। आचरण दूषित होते हुए भो दीर्घतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था और उस की दीर्घ आयु थी। उस का उपनाम गोतम या गौतम भी था।

राजा भरत के समय तक दीर्घतमा विद्यमान या, और भरत का महा-मिषेक उसी ने कराया। उस के चचा शहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों और वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंधि-रस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा "मरुस" (मरुस के वशज) थे। भरत का एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यह रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विद्धी भरद्वाज की अपना पुत्र बनाया। "मरुसों" ने उसे यह में यह पुत्र प्रदान किया। भरत के दशज भारत स्त्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के बंशज थे।

## <sup>६</sup> ४७. हस्तिनापुर श्रीर पश्चाल देश

भरत के वंश में छठी पोढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्तिनापुर को स्थापना की, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे
बढ़ाया और अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमोढ़ था; उस के
समय से भारत वंश की कई शाखायें हो गईं, जिन शाखाओं की आगे
चल कर और प्रशाखायें हुईं। मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर
कुछ गुमनाम हो गई। गंगा-जमना दोआब में दं। और शाखाओं के राज्य
बने। इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए,
जिन्हें हँसी में पञ्चाल कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी
पञ्चाल देश हो गया। वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दक्खिनी
भाग, जहाँ पहले कान्यकुळ्ज का राज्य था, अब दिच्छा पञ्चाल कहलाने लगा।
उस की राजधानी कान्यिल्य थी, जिसे फर्फ खाबाद जिले का कांपिल गाँव
सूचित करता है। दिच्छा पञ्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर
पञ्चाल कहलाता, और उस की राजधानी आहिच्छत्रा (बरेली जिले में आधुनिक
रामनगर) थी। इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए। पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वश प्रसिद्ध रहा।

# ६ ४८. इस युग के अन्य मिसद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपासुद्धा -

इस सारे युग में अयोध्या के इस्वाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता रहा ? प्रत्येक युग के वृत्ताम्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ ध्यान देखा आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीम

आयीवत्ते में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता। अनुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने किसी बंशावली को उतना सर्राचत नहीं रक्खा जितना श्रयाध्या के इच्चाइओं की वंशावली को। वह वशावली बड़ी पूर्ण है, उस में मे शायद ही कोई नाम गम हक्या हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाक्यों के बीच के समय का अन्दाज करना चाहते हैं. तब यही देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या के बंश में किननी पीढ़ियाँ हुई । ऐस्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानो प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं।

राजा सगर इस्त्राकु सं ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुन्ना था। पूर्वी श्चानव राजा बलि, काशी के राजा वस्स का पिता प्रतर्दन, श्रीर दुंज्यन्त की गोद लंने वाला तुर्वस राजा मरुत्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट मरुत आवोचित तथा यादव राजा विदभ उस सं उपरती पीढ़ों में थे।

सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पारे अंशमान को राज्य दिया था। उसी अंग्रमान् के समय कार्शा का प्रसिद्ध राजा अलर्क हुआ जो प्रतर्दन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलके पर लोपासुद्रा की बड़ी कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलर्फ का शासन समृद्ध आर दीर्घ हुआ। लापामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्य ऋषि की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी।

## 8 ४९. ऋषि श्रार ऋचायें

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ में नहीं वर्तते जो उस का प्राचीन अर्थ था। हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना मानते हैं। संसार के वाङ्मय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ है। देरों के अन्दर जो एक एक पदा होता है, उसे ऋच् या ऋचा कहते हैं। उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को युज्य, और गीतात्मक ऋच् या गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक पूरी कितता हो, सूक कहते हैं। सूक माने अच्छी उक्ति (सु-उक्त) या सुभा- चित। प्रत्येक ऋच् यजुष् या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम में सं जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात् वैदिक ऋचों, यजुषों और सामों के अर्थों को समाधि मे विचार किये बिना नहीं समका जा सकता, और जिन विद्वानों ने पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साचात्कार या "दर्शन" किया, और उन का भाव किर जनता को समकाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि का अर्थ है उन के मत में "मन्त्रद्रष्टा"। जिस विद्वान ने जिस मन्त्र (ऋच्, यजुष् या साम) का साचात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते हैं—अर्थात वे वेदों को परमेश्वर का नहीं प्रत्युत आर्थ लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रति-भाशाली कि थे जिन्हों ने ऋचाओं की (एवं यजुषों और सामों की) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्पन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्सा या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान् और विचारवान्, उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं। लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का बृत्तान्त कहा जा रहा है, जितन ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग मे उतने नहीं हुए। उस समय तक ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद का अलग अलग संकलन न हुआ था। वेद-संहितायें (संकलन) न बनी थीं, फुटकर सूक ही थे।

# ९ ५०. भागीरय, दिखोप, रघु; यादव राजा मधु

अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा अंशु-मान् का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती और सम्राट् भगीरथ हुआ, जिस के नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुआ। भगीरथ का पाता नाभाग था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्ती राजा था। किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई।

जिन पाठकों और पाठिकाश्रों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान सं सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा मीम, तथा नल के समय मे चेदि राजा सुवाहु और श्रयोध्या का राजा ऋतुपर्श था। ऋतुपर्श भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋत (मातपुड़ा) पर्वन के पिछ्छमी सीमान्त पर निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।

ऋतुपर्ण से तीसरी पोढ़ी पर राजा मित्रसह करमायपाद हुआ, जो बड़ी उम्र में पागल हो गया। उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमजोर हुए, और इस समय जब कि हस्तिनापुर और पञ्चाल देश में भारत वश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी। किन्तु छः पीढ़ियों के इस प्रहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐस्वाकु वंश किर चमक उठा। दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के समय के लगभग ही विदर्भ-यादवों में राजा मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान् कुष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दिलीप का पोता चक्रवर्ती रघु हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र अज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा श किन्तु भगवान् रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनायें हुईं कि एक युग-परिवर्त्तन सा हुआ जान पढ़ा। इसी से उन घटनाओं का वृक्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है।

१. भागीरयी गंगा की यह धारा है जो गंगोत्तरी और गोमुख से निकल कर दिहरी में निकंगना को निकाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुक्य धारा श्रवस्थानन्दा में था निकती है।

#### छठा प्रकर्ण

### महाराजा रामचन्द्र

#### § ५१. रामचन्द्र का वृत्तान्त

दिलीप, रघु, धाज धादि के समय धायोध्या का प्रदेश कोशल कहलाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरय कोशल की राजगही पर बैठे,
धार्यावर्त्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछले प्रकरण में किया जा
चुका है। कोशल के पूरव विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दक्किल में
बस्स देश (काशी का राज्य), तथा पिछल में गंगा-जमना काँठों में उत्तर
पद्धाल, दक्षिण पद्धाल और हस्तिनापुर के धार्तिरक्त भारत लोगों का कम
से कम एक और राज्य धावश्य था जो उत्तर पद्धाल तथा कोशल के ठीक बीच
पड़ता था। जमना के दक्किल गुजरात तक और विक्थाचल तथा सातपुड़ा
के पार विदर्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ
साम्राज्य दूट न चुका हो तो दशरय के समय तक उस समूचे देश में एक ही
राज्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे बादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सत्तला
के काँठों में मद्र, केकब, गान्धार, सिन्धु, सौवीर धादि राज्य पहले की
तरह थे।

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिाचत नहीं है ? राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी-कौशल्या, कैकेथी और सुमित्रा। कैशल्या भीर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द कंवल यह सचित करते हैं कि उन में से एक कोशल तथा इसरी केकय देश की थी। दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लदमण और शत्रुघ । बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ। राजा दशरथ बढ़े हो चुके थे, और व युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे। लेकिन ठोक जब राजतिलक की तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता श्रीर लच्मण के साथ चौदह बरस के लिए द्रुडक बन जाना पड़ा, और अयोध्या की राज-गहां पर भरत का बैठना तय हो गया। राम सीता श्रीर लदमण बन को चले गये. लेकिन राजा दशरथ उन के वियाग की सह न सके, और मंसार से चल बसे। उधर भरत अपनी ननिहाल में सुदूर कंकय देश (ड० प० पंजाब) में था। उसे बुलाया गया, और काशल पहुँच कर जब उस ने सब बुनान्त सुना तो अपनो माता की करतूत पर बहुन लिजन और दु:स्वी हुआ। वह जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिध रूप में अयंध्या का शासन करने लगा।

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लद्मण चित्रकृट (आधुनिक बुन्देलखण्ड में) पहुँचे। चित्रकृट से चल कर वे गोदावरी के किनारे पञ्चवटी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा। पञ्चवटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक पर्वत रामसेज नाम का है। पञ्चवटी से वह मण्डली गोदावगी के निचले काँठे के गई, जहाँ जनस्थान नाम की राज्ञसों को एक बस्तो थी। वह आधुनिक छत्ती-सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नाम दिन्तण कोशल पड़ गया। लका में राज्ञसों का एक राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहाँ के प्रवासी लोगों की थी। रामचन्द्र के बनवास के इस बरस बीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राज्ञमों के साथ छेड़ छाड़ हो गई, श्रीर राज्ञसों का राजा दशपीव "रावण" सीता को लंका ले भागा। राम श्रीर लहमण सीता को तलाश करते नै र्म्यत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुप्रीव श्रीर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई। वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों की वस्ती थी, श्रीर सुप्रीव उमा बस्ती के राजा बाली का निर्वाक्ति भाई था। श्राञ्चनिक कर्णाटक मे हैदराबाद रियासत के श्रानगुंडो नाम करियान को प्राचीन किष्किन्धा का सुचक माना जाता है। राम ने वाली को मार सुप्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से वानरों श्रीर ऋता की एक बड़ी संना के साथ लंका में प्रवेश किया, श्रीर "रावण" को मार कर सीता को वापिस लिया। सिहल द्वीप मे श्राञ्चनिक पालोननकश्रा (पौलस्त्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है।

### **६ ५२. राक्षस ऋौर वानर**

कल्पना ने इस सीधे सादे ब्रनान्त पर बेहद रंगन चढ़ा दी है। राज्ञस शब्द मे अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने राज्ञसों के विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव मे राज्ञस और वानर प्राचीन दिक्खन की दो मनुष्यजातियाँ थीं, और आर्थ लोग राज्ञसों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करतेथे।

रावण शायद राज्ञसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस गवण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशगीव जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया कि उस के दस सिर थे। राज्ञस लोग आर्थों की तरह मुन्दर न रहे हों, पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। उन में भी अपने किस्म का सौन्दर्थ था। दशगीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर की थी। आर्थ

<sup>1.</sup> दे० # ७ ।

लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी राचस-कन्याओं पर अनेक बार मुख हो कर उन से विवाह करते और राचसों को अपनी कन्यायें भी देते थे। पारहव भीम और हिडिम्बा राज्ञसी के व्याह की बात महाभारत के उपास्यान में प्रसिद्ध है; वैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन प्रन्थां में है। यही दशप्रीव रावण पुलस्य का वंशन था, चौर पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य-वशी राजा तृर्णावन्दु ने श्रपनी कन्या इलविला व्याह में दी थी। राजा तृणुबिन्दु हम्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीद के, तथा अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण कं समय के लगभग था, श्रीर वैशाली नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था। पुलम्त्य श्रौर इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। श्रार्थों की वैदिक भाषा सीखे बिना और उस का परिद्धत हुए बिना कोई आदमी ऋषि कैमे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अध्यास्त्य ऋषि दक्तिए। भारत में हुआ। था, और उस के वराज भी अगस्य कहलाते थे। पुलस्य के कई बेटे थे, ता भी उस ने एक अगस्य के बेटे को भी गोद ले लिया था। इस से प्रतीत हाता है कि आर्य ऋषियों और आर्य कन्याश्रों के साथ साथ वैदिक भाषा श्रीर साहित्य का ज्ञान भी राजसों में पहुँच रहा था। स्वयं दशशीव भी ता ऋचाओ का ज्ञाता था।

वानर और ऋत भी दिल्ला भारत की जातियाँ थीं। जो जानियाँ आरिमिक सभ्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुत्रों, बनस्पितयों आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी द्राविड और मुंड (शावर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा आस्ट्रेलिया और पपूवा द्वीपों के नीमोई लोग अब तक वैसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पितयों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आंकते हैं। जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा वनस्पत्ति के चिन्ह से अपने देह को आंकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों की भाषा में टेस्टम कहते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह मी टोटमों

के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे और अमुक में न करे। प्रचीन भारत के वानर, ऋच, नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।

## § ५३. आयीं का दिवलन-भवेश

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह सुदूर दक्किन भारत में आर्थों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिग्णाम हुआ पहले पहल दक्खिन का रास्ता बनाना, न कि उस का न्थायी रूप से आर्थी के अधीन हो जाना। हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायच्य कोने अर्थात महाराष्ट्र तक यादव आर्य पहुँच चुके थे। परश्राम, अगस्त्य आदि अनेक सुनि और उन के वंशज दक्किन में बस चुके, और वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे। आर्यों के विवाह-सम्बन्ध भी दिक्खनी जातियों में होने लगे थे। किन्तु यह सब बाटे में नमक के समान था। कहते हैं "बगस्य" मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लंखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्य निश्चय से पहले अगस्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे। रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त के सिवाय और कहीं श्रायों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में दरहक बन फैला हुन्ना था, और केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं-जनस्थान और किष्किन्धा। दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाग किया। उस से आर्थी के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया।

९ ५४. पंजाब में भरत का राज्य — राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती चौदह बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल

१. दे॰ 🕾 🕶 ।

का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीर्घ और समृद्धिशाली था। वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपन ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर भौर जेहलम जिले प्राचीन वेकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानी उन दिनों राजगृह या गिग्निज था, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल गिरजाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करनी हैं। केक्य के साथ सिन्धु देश (डेराजात तथा लिन्धसागर दोत्राव का दक्कियन भाग) भी भरत के श्रधिकार में थारे।

भरत के पुत्र तक्त और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, श्रीर तत्त्वशिला भीर पुष्करावनी नगरियाँ वसाईं। उन की सन्तान श्रामे चल कर गान्धार-द्रह्य लोगों में घुल-मिल गई। नचशिला नगरी बड़ नाके पर बसाई गई थी; वह पजाव नं कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने बाले रास्ते को कायू करती थी। स्त्रागे चल कर वह विद्या व्यापार श्रीर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलिपडी से २० मील उत्त--पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तत्तरिला के खेंडहर मौजूद हैं। इन में से जो भीर गाँव के नाचे हैं, वे तच्चशिला की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुरुकगवती नगरी कुभा (काबुल) और सुवास्तु (स्वात) नहीं के संगम पर थी। पेशावर से १० मील उत्तरपूरव आजकल के यूम्फ गई प्रदेश में प्रांग और चारसहा नाम की वस्तियाँ उस के स्थान की सूचिन करती हैं। उत्तर भारत के मैदान मं किपश श्रीर उड़ीयान (स्वात की उत्तरी दन) जाने वाला रास्ता पुष्करावती हां कर आता था।

१ कर्निगहाम-पन्स्येट ज्योत्रफ़ी स्राव इतिहया, १० १६४।

रामायण के घनुसार भरत दाशरथि की अपने ननिहाल का केकब देश मिला था. रघवश के अनुसार सिन्धु देश भी; पार्जीटर दोनों में विरोध देखते हैं ( प्राठ माठ पे॰ प्रठ, १० २७८ )। बाखव में दोनों में पूरा सामश्रस है, क्योंकि केक्स और सिम्धु साथ बगे हुए देश थे (दे॰ जपर हु ३४ पर डिप्पश्वी)।

# ९ ५५. भीम सात्वत, यथुरा की स्थापना, शूरसेन देश

सदमण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। शात्रुघ ने शायद प्रयाग की खोर से चक्कर लगा कर यमुना के पिछल्लम सात्वत-यादवों पर खाक्रमण कर उन का देश जीत लिया। यादवों में सस्त्राट् मधु के पीछे चौथी पीढ़ो में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिस के वशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ। यमुना के पिछल्लम शात्रुघ ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत खरण्य था, जिस का नाम सम्नाट् मधु के नाम से मधुवन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुघ ने मधुग या मथुग नगरी यसाई। शत्रुघ के दो पुत्र हुए—सुचाहु और शूरसेन। टूमरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरगेन हो गया। राम और शत्रुघ की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने खपना प्रदेश बापिस ले लिया। भीम सात्वत के पुत्रों में से खन्धक और वृष्टिण बहुत ही प्रसिद्ध हुए। खन्धक बंश मे महाभारत-युद्ध के समय कंस और वृष्टिण बहुत ही प्रसिद्ध हुए। खन्धक बंश मे महाभारत-युद्ध के समय कंस और वृष्टिण बहुत ही प्रसिद्ध हुए। प्रमधक बंश मे महाभारत-युद्ध के समय कंस और वृष्टिण बहुत हो प्रसिद्ध हुए।

रामचन्द्र कं पुत्र कुश और तब थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। तब को कोशत का उत्तरी भाग मिला जिस को राजधानी श्रावस्ती थी। कुश अयोध्या का राजा हुआ। उन के समय में मथुरा का राजा प्रन्थक था।

रामचन्द्र वास्तव मे अयोध्या कं अन्तिम बड़ं सम्राट् थे। उन के बाद आगामी युग मे आर्यावर्त्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव और पौरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग। रामचन्द्र इस्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनायें वास्तव में युगान्तरकारों थीं। इसी से यह कहा जाता है कि वे बेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए।

### § ५६. वाल्मीकि मुनि

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाना, और राम दाशरिथ में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते। किन्तु एक आदर्श पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में ने सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं।

रामचन्द्र के समय बाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि था। खस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान को ऋोकवद्ध किया। बाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी ख्यात थी जिस के खाशार पर बाद की 'बाल्मीकीय रामायण' लिखी गई। बाल्मीकि को आदि-किब कहा जाता है। ऋबाओं के रूप में किवता करने बाले ऋषि तो कुछ पहले से हा रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी किवता का आरम्भ पहले पहल शायद बाल्मीकि ने हो किया।

#### सातवाँ प्रकरण

# यादव और भारतवंश की उन्नति तथा महाभारत-संप्राम

§ ५७. अन्धक, दृष्णि तथा अन्य यादव राज्य

द्वापर युग का इतिहास वास्तव मे यादवों और पौरवों का इतिहास है। यादवों का विशाल माम्राज्य भीम सास्वत के पुत्रों के समय चार पाँच राज्यों में बँटा दोखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता था मथुरा में था; वृष्टिण की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; और उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनाम) नदी पर मार्तिकावत नगर था जो कि शाल्व देश (आबू के चौगिर्द प्रदेश) के अन्तर्गत था। इन के अलावा विदर्भ, अवन्ति, दशार्ण आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में एक छोटा सा हैहय राज्य भी था।

## ६ ५८. राजा सुदास, संवरण और कुरु

इसी समय उत्तर पञ्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन चड़ा

दशायां = नेतवा की पूर्वी शाका; दशार्य = उस के काँठे का प्रदेश सर्थात्
 नेतवा-केन के बीच का प्रदेश। धन भी उस नदी और प्रदेश का नाम धसान है।

योद्धा था। सदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन श्रोर दक्षिण पद्धाल, नथा पुरव श्रोर कोशल की सीमा तक का मदेश उन्हों ने जोत लिया। हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुवास ने उस की राजधानी से मार भगाया, श्रोर यमुना के किनार किर उसे हार दी। सदास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जम बट उठ खड़ा हुआ, जिस मे पौरव संवरण के अविरिक्त मत्स्य, तुर्वेषु, द्रह्यु, शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस्), खलिन, विपारी आदि लोगों के राजा भी सम्मितित थे । मत्स्यों का देश शुरुवेन देश क ठीक पांच्छम लगता था, वह आजकल का मेवात (अलवर) है। तुर्वसु शुरू मे तो कारूष देश (बचेलखएड) के निवासी थे, पर उन का काई शाखा पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है। द्रह्म गान्यार देश के, और शिवि या शिव उत के दुक्लिन दक्लिनी पंजाब श्रीर उत्तरी-सिन्ध के निवासी थे। शिवियों के माथ लगा हुआर पक्षां अर्थात बाधुनिक पश्तो-पछता-भाषी पठानों के प्रबंजों का देश था: विषाणी और श्रालन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होने हैं; श्रीर भलानसी के विषय में यह अन्दाल किया गया है कि उन्हीं के नाम ले दर्ग आए नदी बोलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रात्री) नदी के किनारे सुदास ने इन सब का इकट़े हार दी। संवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण ली।

सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का मोमक था। उन के समय संवरण ने अपना गाज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को भी जीता। सवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी गजा कुरु हुआ। उस ने दक्षिण

१. ऋ० ७, १८।

२. सिबी की पठान जोग श्रव भी श्रपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, श्रीर यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी इम शिवि श्रीर पक्ष का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी जिए सिबी या सिबिस्तान भी माचीन शिवि जाति का उपनिदेश जान पहता है।

पञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुचेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कौरव कहलाये।

# § ५९. वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रीर पूर्वी राजगृह

किन्तु कुरू के पांछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के तीन पुत्र थे। मब में छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचथीं पीढ़ी पर वसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस लिए उसे चैद्योपरिचर (चैद्य-उपरिचर—चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी मिली। उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्तिमती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीय कहीं थी, अपनी राजधानी वनाया। उस ने मध्यदेश के दिक्खन-दिखन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट् और चक्रवर्ती कहलाया। निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले मगध में एक बार आयों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक टिक न सका था (१९ ४०-४१)। मगध में पहला स्थायी राज्य वसु ही ने स्थापित किया; वह आगो चल कर सारं भारत का केन्द्र बन गया।

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया। वे पाँच भाग थे—मगध, कीशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य। काशी और अंग के बीच के प्रदेश अर्थात् आधुनिक दिक्खनी बिहार का नाम मगध था। इस से पहले भी आर्थों को कई गौण शाखायें उसे अधीन कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाईद्रथ वंश की स्थापना की, वह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरिञ्ज या राजगृह (आधुनिक राजगिर) थी। पीछे कह चुके हैं कि केक्य देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। वसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी को बसाबा या अपना नाम दिया।

कौशाम्बी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है। कारूष देश कौशाम्बी के दिन्खन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार चेदि और मत्स्य देश का भी। मगध में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी में आगे चलकर जरासन्ध, तथा चेदि बाले वंश में शिशुपाल हुआ।

# <sup>§</sup> ६०. शन्ततु श्रीर उस के वंशज

कुरु से चौद्हवी या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ। उस के पुत्र देवापि और शन्ततु थे। देवापि ऋषि हो गया, शन्ततु राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप और शन्ततु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर समक उठा। शन्ततु के पौत्र घृतराष्ट्र और पाग्डु थे। घृतराष्ट्र का विवाह एक "गान्धारी"—अर्थात् गान्धार देश की राजकुमारी—से हुआ, और उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाग्डु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन; छोटी रानी "माद्री" अर्थात् पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पुत्र हुए।

#### **६ ६१. जरासन्ध** का साम्राज्य

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। उस ने पूरब तरफ अंग, वंग, किलंग और पुएड़ का विजय किया,
और पिच्छम तरफ कारूष देश के राजा वक आर चेदि के राजा शिशुपाल को
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दिक्खन विन्ध्याचल के पूर्वी
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे। मध्य देश में काशी और कोशल
भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी
उस की मानता था। चेदिगज शिशुपाल जरासम्ध के समूचे साम्राज्य का
प्रधान सेनापित था। चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-याद्वों का राज्य
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासम्ध को
अपना अभिपति भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्या-

चार आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता मौगी जिन में इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार ढाला। जरासन्थ का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, और प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना।

### § ६२. अन्धक-दृष्णि-संघ

काठियात्राइ के इन अन्धक-वृष्टिए याद्वों में एक राजा का राज्य न होता। अन्धक-वृष्टिएयों का एक संव था, और उस संघ के दो मुखिया चुने जाते जो संघमुख्य कहलाते। प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा बंशागत न होते और चुने जाने थे, उन्हें संघ या गए कहते। गुजरात में याद्व-संघ के अतिरिक्त पंजाब में यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य हो थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक-ष्टिए-संघ के दो मुखियों में से एक इस समय कुष्एए था और दूसरा उपसेन।

## <sup>इ</sup> ६३. इन्द्रमस्थ की स्थापना, पा**ण्डवों की ब**ढ़ती

इसी समय उत्तर पद्माल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों (धार्तराष्ट्रों) और पारडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से उत्तर और दिल्ला पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दिल्ला पञ्चाल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सञ्जय और सोमक वंश के लोग भी दिल्ला पञ्चाल में जा बसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की बंटी कृष्णा द्रीपदी से पारडवों का विवाह हुआ।

कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पाएडवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। बढ़े हो कर पाएडवों ने राज्य में श्रपना हिस्सा चाहा। दुर्योधन उन्हें कुछ न

१. वे० 🕾 १० ।

देना चाहता था। श्रन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुत्तेत्र के दिक्खन का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लें। वहाँ पर उस समय तक एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाएडत वन कहते थे। हम देख चुके हैं कि करीब श्रद्धाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिन जरा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फेला हुआ था जिसे साफ कर शत्रुघ्न ने मधुरा नगरी बसाई थी। खाएडत वन को जला कर पाएडतों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्द्रपत गाँव सूचित करना है।

इन्द्रप्रश्य की समृद्धि शीघ बढ़ने लगी। पागडन भी महत्त्राक्षांची थे,
चुपचाप बैठने वाल न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता सूरसेन देश था जिस में
जरासन्थ को तृती बोलती थी। इस दशा में जरासन्थ और पागडनों में वैर
होना स्वाभाविक था, खौर दुर्योधन का जरासन्थ में सहानुभूति होना
तथा कृष्ण का पागडनों की तरफ हाना भी। कृष्ण की महायता में
भीम और खर्जन ने जरासन्थ को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत में सब
स शिक्तशाली मगध के सम्राट् की मार देने से पागडनों की धाक जम गई,
और मगध के विशाल साम्राज्य में उथलपुथल मच गई। पागडनों ने मगध
की गही पर जरासन्थ के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई प्रतिद्वन्द्वी थे;
और पागडनों की सहायता होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर ऋधिकार रख सका, गिरिजज और पूर्वी भाग पर उस का खांधकार न रहा। खंग
देश का शासक दुर्योधन ने कर्ग को बनवाया था। कर्ग के हाथ में बंग,
पुरुड़ आदि पूर्वी राज्यों की नायकता था गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल
अपने पड़ीसी कारूप आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा।

प्राचीन समय में महत्त्वाकांचा राजा दिग्विजय कर राजसूय यह किया करते थे। पाग्डवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने श्रनि-च्छुकता से उन की सत्ता मानी, श्रौर राजसूय में भाग लिया। धार्तराष्ट्रों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल ईच्चां से जला जाता था। जगसन्य के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को ब्रांच्या- यादनों के नेता कृष्ण से विशेष चिद्र थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक वदी कि कृष्ण का राजसूय यहां के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा। इस प्रकार मगध-साम्राज्य की मग्न इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया।

### **६ ६४. महाभारत युद्ध**

पारखवां की कीत्तं और समृद्धि से धार्तराष्ट्र और पारखवों के दूसरे दुश्मन बहुत चिढ़े। दुर्थोधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव का एक रास्ता ढूँढ निकाला। प्राचीन आर्थ सित्रयों में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था। युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, चूत के आहान से मुँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था। शकुनि और दुर्योधन ने देखा व युद्ध में पारखवों का मुकावला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। पारखवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास और तेरहवें बरस अज्ञात वास का दएड भोगना पड़ा।

जन की अनुपिश्यित में दुर्योधन ने धारे धारे अपनी शक्ति सगठित की। मस्त्य देश के राजा विराट् के यहाँ पाएडवों का अझाउ वास का बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन और कौरवों ने त्रिगर्त्त देश (उत्तरपूर्वी पजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यां पर एक धावा किया, और उन के डंगर लूट ले चले। पाएडवों की सहायता से विराट् ने उन्हें हराया।

श्रह्मात बास की समाप्ति पर पाएडवों ने श्रपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमीन भी न दूँगा। दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। श्रार्थावर्त्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा श्रीर जातियाँ उस में एक पत्त या दूसरे पत्त की श्रोर से बड़ी। जो कृतान्त

त्रिगर्स देश में आधुनिक कांगदा, सतलुज-स्यास के बीच का ''हाना'', तथा हाबे के साथ खगता स्थास-रावी के बीच का प्रदेश समिक्षित था।

हम महागारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत बंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेल खाग किस प्रकार देश भर में फैल गई. और भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्योंकर एक पन्न या दसरा पत्त महरा किया।

कहते हैं धार्तराष्ट्र और पाएडव दोनों पत्तों ने आर्यावर्त्त के एक एक राजा को अपनी खार खीचने का भरसक जनन किया, और तुकान आने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पत्त की श्रोर से लड़ने का भट्टपट उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजान्त्रों श्रीर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य सं सम्बन्ध था। पश्चिमी मगब का राजा सहदेव पाएडवों की श्रोर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, श्रंग, बंग, और कलिंग श्रादि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की तरफ थे। पूर्वीत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाएडवा से सहातुभृति थी, पर ऋब वह भी ऋपनी किरात भेना के साथ उधर ही था। इस प्रकार सारा पूरव कारव पत्त में था। किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के मित्र अधिक थे। जरासन्ध के दबाब सं मक कराने के कारण काशी का राजा शायद पारहकों का कृतज्ञ था। पूर्वी काशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग हए थे, यहाँ तक कि उन में सं बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दिनाए कोशल

१ म० मा० का श्रनुसरक करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों के साथ चीतों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के समय तक बार्यों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० भा० में उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के पहाड़ी जोग हैं, और उन का आहे के सिपाडी रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु जीन शब्द आसाम के पूरव की किसा बाति या देश के बर्ध में हमारे वास्मय में बहुत पीछे आया दीखता है: दे॰ नीचे § १३६ मा तथा अ २६। भारत-युद्ध के समय शार्यावर्श का उत्तरपूर्वी सीमान्त बत्तरी बंगाज से अधिक परव नहीं हो सकता।

या महाकोशल में जा बसे थे। काशी और कोशल (पूर्वी) इस समय पाएडवों की ओर थे, पर कोशल राजा बृहद्बल कौरवों की तरफ था, और उसी प्रकार वत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा चेदिराज घृष्टकेतु भी पाएडव पत्त में था। चेदि के पड़ोसी कारूष और दशार्ण देश भी उसी ओर थे; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों की तरफ। पाछालों के सभी वंश—सुख्य, सोमक आदि—द्रुपद के साथ स्वभावतः पाएडवों के पञ्चपाती थे।

शूरसेन के प्रसंग सं अब हम पिच्छमी याद्वों की तरक आते हैं। अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुला एक पक्ष से लड़ने को तैयार न हुए। वे नि:शस्त्र सलाहकार के रूप में पाग्डवों की तरक हुए। कृष्ण के भाई बलराम भी तदस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्टिण-यादव युयुधान, सात्यिक आदि की नायकता में पाग्डवों की तरक से लड़े। किन्तु उन के पड़ौस में माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कृत-वर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए। कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध्र और द्राविड सैनिक भी थे। शाल्य देश (आयू के चौगिर्द) का राजा शिशुपाल का घनिष्ट मित्र था। शिशुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों की तरक गया।

पंजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवा की ओर थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवीर के राजा जयत्थ ने

<sup>1.</sup> पार्जीटर ने म० भा० की इस बात पर विश्वास कर विया है कि पायक्य राजा सारंगध्वल पायकों की तरफ़ से जबा था। ब्राविड और आन्ध्र लोग माहिष्मती के धार्य राजाओं की धोर से भाड़े के सिपाड़ी-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किम्तु पायक्य राष्ट्र की स्थापना ही ४ वीं शताब्दी ई० प्० के बाद हुई थी। दे० नीचे § १०६ और १८ २४।

अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के वशवत्ती थे। जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार और त्रिगर्त भी दुर्योधन के सहायक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शिक्तयाँ भी उसी पक्त में गई। यहाँ तक कि पाएडवों के मामा मद्र देश के राजा शल्य के। भी उसी आरे होना पड़ा। मद्र और बालहीक का नाम प्रायः इकट्टा आता है, सम्भवतः व दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं। मद्र-वाह्मीक, जुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, अम्बष्ट आदि पंजाब की सभी जातियाँ की खोर गई। कामबोज देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्त में रहा कहा जाता है। केवल एक अभिसार देश का राजा पाएडवों की तरफ से लड़ा। आधुनिक कश्मीर रियासत का पच्छिमदिस्खनी भाग, जिस में पुंच राजीरी और भिम्भर रियासते हैं, अभिसार कहलाता था।

इस प्रकार पाण्डवों की खोर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, काशी-केाशल, खौर गुजरात के यादव थे, और कारवों की तरफ समस्त पूरब, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती खवन्ति और शाल्व के गजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और केाशल के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डवों की खोर था, और पूरब (विहार,

भावनों को पार्जीटर ने आधुनिक माजना में रक्ला है, और चुन्नक भी उन के साथ साथ में । यह स्पष्ट गवाती है। ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, माजना पीछे गई हैं; दे० नीचे \$\$ १२३, १४७। पा० की इन गवातियों को खुधार देने से भारत-युद्ध में दोनो पच्चों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता आ जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ अच्छी हो जाती है।

२. दे० नीचे 🕸 १७।

बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) कौरवों की तरफ़।

पायडवों की सेनायें मत्स्य की राजधानी उपसव्य के पास आ जुटीं; कौरव सेना पंजाब के पूर्वी छोर से कुठचित्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक फैली थी। सन्धि की बातचीत निष्फल हाने पर पायहव सेना उत्तर की बढ़ी और कुठचेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केवल १८ दिन के संचित्र युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया। पायहवों की जीत हुई और वे कुठ देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट हुए।

### § ६५. यादवों का गृह-युद्ध

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां से खपना नाश कर लिया, खार भगवान कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। खर्जुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को बापिस आये। राह में उन्हें पच्छिमी राजपूताना के जंगली खाभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। खर्जुन ने उन्हें मार्तिकावत (शाल्व देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में बसा दिया।

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित हो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति और किल का कारम्भ गिना जाता है।

#### आठवाँ प्रकरण

# आरम्भिक आयें। का जीवन सभ्यता और संस्कृति

इ ६६. प्राचीन इतिहास का युगविभाग
अ. राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रीर द्वापर

धार्य राज्यों के उत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, ध्रथवा दूसरे शब्दों में, इदबाकु और पुरूरवा के समय से कौरव-पायडवों के समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संत्रेप से कहा गया है। इदबाकु से पायहवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है।

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति मे यदि कोई वंशावली सब से अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की। अयोध्या के वंश में इस्वाकु से ले कर महाभारत-कालीन राजा बृहद्बल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इस्वाकु से मान्धाता तक बीस पीढ़ा होती हैं, हरिस्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक अदितीस या बनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से बृहद्बल तक अट्टाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को

दो श्रीसत पीदियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं।

दूसरे वंशों में पीदियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चत होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशिवन्दु की लड़की विम्दुमती राजा मान्याता को ब्याही थी। इस लिए शशिवन्दु को मान्याता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर हांना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीदी ऊपर होंना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशाविलयों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चत हो पाया है, वंशानिलका में उन्हें छोटे अचरों में छापा गया है। मान्याता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीदियों हैं, लेकिन यादव वंशाविली में शशिवन्दु और विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों निश्चित पीदियों के बीच अन्दाज़ से फैला दिया गया है। वंशातिलका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा। इस प्रकार अयोध्या का वंश हमारा मुख्य पैमाना है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है।

प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता और द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुराल-युग, मराठ-युग आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, और इन युगों की लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं।

अनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और त्रेता के आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त मे, और भारत-युद्ध के बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि सीलह बरस प्रति पीढ़ी शिनें तो कृत युग अन्दाजन साढ़े छ: सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। तीनों युगों की कृत अवधि अन्दाजन १५२० बरस रही। अनुश्रृति के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ था। यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पू० या अन्दाजन २९५० ई० पू० सं हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था।

मोटे अन्दाज से २९५० से २३०० ई० पू० तक क्रुत युग, २३०० से १९०० तक त्रेता, और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।

# इ. वाङ्गयानुसार-पार्ग्वेदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग

यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाङ्मय के इतिहास में इसो काल (२९५०--१४२५ ई० पू०) को प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग और सहिता-युग में बाँटा जा सकता है।

उक्त ५५ पीढ़ियों मे से उनतीम पीढ़ी बीतने के बाद ऊर्व, दत्त आत्रेय, विश्वामित्र, जमदीम आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुई। और वह परम्परा राजा सुदास (६८वीं पीढ़ी) और सोमक (७०वीं पोढ़ी) के वंशजों के समय—लगभग ७३वीं पीढ़ी—तक जारी रही। एकाध ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहीं सामाप्त हो गया। उस के बाद, जैसे कि आगे वतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों की संहितायें बनने लगीं, अर्थात् उन का वेद रूप में संग्रह या संकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा। ऋचायें जब से प्रकट होने लगीं, और जब तक अन्त में उन को सहितायें बनीं, उन अवधियों के बीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का

१ दे कि ११।

ष्ट्रसान्त हम ने कहा है, वन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( अन्दाजन २९५६ — २४७५ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से ७३वीं पीढ़ो तक का समय ( अन्दाजन २४७५ — १७७५ ई० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा-युग, और ७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाजन १७७५ — १४५५ ई० पू० ) अपर वैदिक या संहिता-युग। प्राग्वैदिक युग पौने पाँच सौ वरस रहा, ऋचा-युग सात सौ, और संहिता-युग साढ़े तीन सौ वरस। पूरा वैदिक युग साढ़े दस सौ वरस जारी रहा।

धारिमक धारों के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जय हम सममना चाहते हैं, तो हमें अनुश्रुति से भी कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती है, क्यों कि श्रुति में उस समय के आर्थ विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा में सुरित्तत हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सौ बरस के समय में—पौने पांच सौ बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सौ बरस के वैदिक युग में—लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन की प्रत्येक संस्था और प्रथा में कमिककास होता रहा। ऋचाओं और सामों की अपेत्ता यजुष् सब पीछे के हैं, और भिन्न भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न युगों को सूविन करता हैं। सामान्य रूप से वैदिक बाङ्मय से आर्थों के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया जाता है।

# ई ६७. समाज की बुनियादें अ. जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति

आरिन्भक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता है। इस के बाद पशुपालन का जमाना आता है, और फिर धोरे धीरे मनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग में जंगम और फिर कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, और स्थावर सम्पत्ति होने से समाज में स्थिरता त्राती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोड़ किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कुषक समाज स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर सभ्यता का विशेष विकास।

वैदिक आर्थी का समाज पशुपालकों श्रीर कृपकों का था, बल्कि प्राग्वैदिक युग में-इत्वाक और पुरुरवा के समय में-भी वे पशुपालक और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग का पीछे छोड़ चुके थे। तो भी उस युग की याद अभी ताजा थी जब कि लोग अनवस्थित -अनवस्थिता विश: -थे, अर्थात जब आर्थ लोग केवल पशुपालक थे, और कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था।

## इ. जन विशः और सजाताः

विवाह को और पितृमुलक (Patriarchal) परिवार को संस्था भा उन में चल चुकी थी, बल्क समृवा समाज ही पश्वार के नमून पर था। वैदिक समाज का संपटन कवीलों (Tribes) के रूप में था। उन कवीलों को वे लोग जनर कहते थे। एक जन की समुची जनता विशः = (विश का बह-

१. युरोपियन भाषाओं का पैट्रिकार्केट (Patriarchate) शब्द अथवा पैद्रिमार्कंब (patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न भागी में प्रयुक्त होता है। वहाँ वह शामन या राज्यसंस्था (polity) के अर्थ में हो उसे पितामइ-तनत्र कहना चाहिए; patriarch के जिए हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है पितामइ । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ में मैद्रिशाकेंट (matriaichate) के मुकाबने में बर्ता जाय, उसे वितृमुखक परिवार या समाब कहना चाहिए; वहाँ पिकामह की प्रधानता दिखाने का अभिकाय नहीं होता, प्रस्तुत समाज या परिवार पिता पर केन्त्रित है यह दिखाने का।

२ श्रथ० १२, १, ४१।

६. वहीं १४, ६, १-२।

वचन) कहलाती थी। जन या विशः का ही राजा होता, और राजनैतिक रूप से संगठित विशः अर्थात् जिस प्रजा का अपना देश हो और राजा हो, राष्ट्र<sup>9</sup> कहलाती।

संसार के इतिहास में जहां कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की कल्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। वैदिक आर्थी के जनों की कल्पना भी वैसी ही थी। अर्थात प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह सममते थे कि हमारा मुल पूर्वज एक जोड़ा था. र इस की सन्तान हई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढता आर फैलता गया. इस की अनेक खाँपें होती गईं। और जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग व्यक्ति-पिता या पितामह-शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बढे परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करता था। वह जन का मुखिया या राजा भले हो निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकर्र होता हो। जन के सब लोग सजात या सनाभि होते, अथवा कम सं कम अपने की सजात और सनाभि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व (अपने ) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनामि, निष्टा ( निकाले हुए ) अथवा ऋरण (जिन के साथ बातचीत—रण शब्दे—या रमरण न हो सके) होते । इस प्रकार की राज्यसंस्था के। जिस में सब लोग प्रस्पर सजात या सनामि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समका जाय, हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैविक आर्था की राज्य-संस्था ठोक पितामहतन्त्र थी।

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर

१, ऋ०१०,१७३,१;१०,१७४,४।

२. श्रयं म, १० (१) में यही विचार दी सता है कि विराट्— चराजकता— हे बाद पहले गृहपति का शासन सदा हुचा, उस से समा और समिति का विकास हुचा।

२. वही १,१२,६; १,२०,१; २,२,७; २,२२,१२; २,६०,२; ४,६०,३; ६,४३,१;२०,११६,१ ।

भले ही बास्तविक हो चाहे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से कम दो छाशों में छावश्य कल्पित होती थी। एक तो इस छाश में कि विग्रः में या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख चुके हैं कि हैहयों के छनेक वंशों या कुलों में से एक शार्यात भी थे, यद्यपि वस्तुतः शार्यात हैहय तो क्या ऐक भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति का गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात' वन जाता था।

## उ. व्यक्तिगत विवाइ परिवार तथा सम्पत्ति का विकास

दूसरे, आरम्भ में जन का पूर्वज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अकेला रह नहीं सकता था, मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने और फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिथुन (जोड़े) से बने, यह कल्पना रालत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, विवाह की संस्था ही न थी, और उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक जरूरते उन्हें अविरस्थायी जत्थों में बाँट देती थीं। उन आरम्भिक अध्यायी जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी।

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते थे। स्थिर परिवार भी न थे, बचा बड़ा होने पर परिवार दूर जाता था। वास्तव में उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता था माता की मुख्यता होती है, उन टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिश्व था। जब उस के बच्चों

१ दे अपर हुड़ ३६, ३८।

में से कोई उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता के खदेड़ सकता और टोली की लियाँ उस के अधीन हो सकती थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ वनतीं और टूटती रहती थीं। वह आरम्भिक संकर (Promiscuity) की दशा थी।

स्वी-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्ररक भले ही काम रहा हो, किन्तु आर्थिक सहयोग और अमिवभाग (Division of labour) की आवश्यकतायें उन समागमों को धोर धीर स्थायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा और पितृमूलक परिवार के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृमूलक (Matriarchal) परिवार को उद्य और अस्त होता देखते हैं। मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगली हाविह जातियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन से अन्दाज किया गया है। आरम्भिक हाविह समाज सम्भवत: इसी नमूने का था।

एक एक टाटम का पूजने या मानने वाल लोगों की एक एक टाली थी। प्रत्येक टाटम-टाली की जगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। एक वस्ती के की-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ और स्थियाँ दूसरी तरफ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हा सकता, और उस नियम का तोड़ने वाले को कठोर दण्ड—प्रायः निर्वासन—मिलता। छोटे बच्चे कियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियों को वह पिता कहता। वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिशुन का अलग अलग छुटुम्ब नहीं था। बच्चे भी सामूहिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात् शिकार और फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन करती; और जो कियाँ बाहर जाने लायक न होतां, इन

की जिल्ला भी कोई एक ज्यकि नहीं प्रत्युत समूची टोली करती। बसन्त के उत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर मिन्न मिन्न टोलियों का जमघट होता। जन नाज-गान के उत्सवों में कियों के गर्म रह जाते। किन्तु प्रत्येक की का कोई विशेष पति होता हो, छौर को उस उत्सव के समय उसी से समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना हो था कि एक टोटम को खी अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों की कियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकती। किन्तु अनुकूल टोटम में अमुक की अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने आंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, और विशाह भी सामूहिक रहा। उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस जले जाते। आरम्भिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही की-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियान्त्रत कर विया था। किन्तु उस मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में और पितृमूलक परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है।

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते गहे हैं। उक्त समूहपन्थी समाज में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, और जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्त रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए। नियमित टोलियों की अपेचा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील और दुःसाहसी तो वे ही। साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, उन की तुच्छ सम्पत्ति और सुन्द्रियों को छीन लाना, इन में से कड़यों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुख्या बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही दोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामू-

हिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुख्या शायद सन के परामर्श से वह बँटवारा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत परिवार शुरू हुए। धीरे धीरे इन नये नमृने के जत्थों ने पुराने समृहाश्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृमूलक समाज (Matriarchate) में से ही यह नया पितृमूलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृमूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। और जनों में विवाह की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, और वे यह समक्ष्ते लगे कि विवाह की संस्था अनादि है और इम सब सजात लोग एक ही मिधुन के वंशज हैं।

वैदिक जन भले ही पितृमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता से धनेक बार धपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह (Polyandry) धादि की पुरानी प्रथायें मातृमूलक समाज के धवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में उन में चली धाती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में भी शिथितता थी, वह इतनी हढ़ न थी जितनी बाद में हो गई। धनुष्ठुति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीर्घतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीढ़ी) तक विवाहपद्धति श्थिर न हुई थीं। किन्तु प्रागैतिहासिक काल में धार्थों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता।

# ऋ. जन का सागरिक संघटन—ग्राम और सं-ग्राम, जानराज्य

प्रत्येक जन में खनेक खाँपें या दुकिइयाँ होतीं जो प्राप्त कहलाती थीं। प्राप्त का अर्थ था जत्था या दुकड़ी, बाद में प्राप्त जिस स्थान में बस गया वह स्थान भी प्राप्त कहलाने लगा। लेकिन शुरू में प्राप्त में स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित प्राप्त भी होते थे; शर्याति मानव के अपने प्राप्त के साथ

१. स० भा० १, १०४, १४-१६ । दे॰ बीचे # ११ ।

भरकी फिरने की कहानी बैदिक वाङ्मय में प्रसिद्ध है भा कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश्वः की स्पृति लुप्त न हुई थी।

प्राप्त का नेता प्राप्तणी कहलाता। वह नंतृत्य पहले युद्ध मे ही शुरू हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा। आपित के समय या आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न प्राप्त इकट्टे होते, वह समृचे जन का प्राप्त प्राप्त कर के जुटना ही सं-प्राप्त कहलाता। उसी से युद्ध का नाम ही संप्राप्त हो गया। सं-प्राप्त में पदाति और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह सं-प्राप्त या प्राप्तशः जमाव ही जन की सेना होती। प्रत्येक सैनिक अपने शालाख लाता, और रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः वैल के चाम से मढ़े होते?। अतुव, भाला, बर्झा, कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच पहन कर लड़ते। बाण या शर प्रायः सरकण्डे के होते, उन की अनी सींग हड़ी या घातु की होती। जहरील वाणों का प्रयोग भी होता था । वैदिक आर्यों को अपने धनुष-वाण पर कैसा भरोसा था, से। उन की इस कितता से प्रकट होता है—

धनुष से हम गौनें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीव लड़ाइयाँ जीतें। धनुष रात्रु की कामनाये कुचलता है, धनुष से हम सब विशायें जीतें। धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा (वाग् ) को छाती से लगाये हुए, माना कान मे कुछ कहने को नजदीक आती है। यह लड़ाई मे पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई वान मे युवती की तरह क्या फुसफुसाती है!

१ शां भां , ४, १, १, २ ।

२ बहुः २६, ४२ ; ऋ० ६, ४७, २६।

३ अथ० ४, ६, ४-५।

बनुष के दोनों छोर स्त्री आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मिल कर गोदी में बंटे (वाए) के लिये हुए हैं। वे दोनों फुरते-फड़कते हुए शत्रुओं अमित्रों को बीध गिरावें ।

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि वैदिक वाक्मय में यह विचार पाया जाता है कि राजस्व का धारम्भ युद्ध में ही हुआ। "देव और धासुर लड़ते थे, देवों का धासुरों ने हरा दिया। देवों ने कहा—हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर लें। सब सहमत हो गये और कर लिया?।" शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि भूमि का; राज्य जान राज्य कहलाता और वह एक किस्म का ज्येष्ट्य — प्रमुख्ता या नेतृत्व—मात्र था न कि मलकीयन।

# लु. आर्य और दास

युद्ध बहुत बार आर्थों के जनों में परस्पर भी होते , पर प्रायः जंगली लोगों—दालों—से होते, जो अपने पुरा या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के सब लोग मिल कर आर्थ जाति है, और दास लोग उन में अलग हैं, उन से नीचे दर्जे के हैं, और सदा आर्थों से हारना और लूटे सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आर्थों में मरपूर था। दालां का रूप-रंग भी आर्थों से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के—काली त्वचा वालं —और अनासः

१ यज्ञः २६, ३६-४१।

२. ऐत० ब्रा० १, १४।

३. यजुः ६, ४०।

४ अथ० ४, ३२, १।

र. वहीं २०, ११, ११

र. अथ० २०, ३४, ४; ऋ० १, १३०, दा

w 現0 1, 140, 51

aft 4, 24, 90 1

— बगैर नाक के — अर्थात कुछ विपटी नाक वाले होते; वे मृत्र विश्वित अध्यक्त बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आर्थे। की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आर्थें। की मिला कर प्रव जनाः अर्थात 'सब जातियाँ' भी कहा जाता था।

## § ६८. आर्थिक जीवन

## थ्र. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय

कह चुके हैं कि पशुपालन श्रीर खेती जनता की मुख्य जीविकायें थीं। इन के श्रितिरक्त मृगया (शिकार) भी काफी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थीर। तो भी वैदिक श्रायों की खेती श्रार्शमक दर्जें की थी। खादों का विशेष प्रयोग व न जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः श्रनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं पाया जाता, श्रीर न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है।

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ ही होती। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी। पालतू पशुओं में सब से मुख्य गाय वैल और घांड़ा थे; उन के अतिरिक्त भैंस भेड़ बकरी गधा और कुत्ता भी काकी पाले जाते थे, किन्तु बिक्की का उल्लेख नहीं मिलता। गौओं के रेवड़ तो गृहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक आयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी प्रार्थनापूर्ण किता की तुलना बळड़े के लिए गाय के रॅमाने से करता है! युद्ध में जीतने के बाद शत्रु की भूमि, दास-दासियाँ और डंगर विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बँट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सिम्मिलत

९ वहीं।

२. वहीं १०, १०१, ४; श्रायं० ११, ६, १६।

३. वहीं २०, ६, १।

होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते।

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का विनिमय और व्यापार न के बराबर होता। नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग द्वारा पायो जा सकती, या जंगल आदि साफ कर बनाई या पैदा की जा सकती थी, किन्तु अमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी तरफ जंगम सम्पत्ति का लन-देन काफी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु-विनिमय हा चलता था। विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम देती थीर। निष्क नाम का एक सोने का दुकड़ा जरूर चलता था, जो शुरू में शायद एक आभूषण-मात्र थार; किन्तु वह भी अधिकतर दान में ही दिया जाता , व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना।

ऋगा देने लेनं की प्रथा भी थीं। जुन्ना खेलनं का रिवाज बुरी तरह था, और वही प्रायः ऋग का कारण होता। ऋण न चुकाने सं ऋगो दास बन सकता था।

## इ. शिरप

कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई या रबकार का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और

१ वहीं ४, ७, ६।

२ पेत० ब्रा० १, ४, २७।

इ. श्रयं० २,१७,१४ ।

४. वहीं २०,१२७,३।

२. वहीं ६,१९७,१-३; ६,११६,१-३।

६. यञ्चः ३०, ६; श्रय० ३,४,६ ।

कृषि के लिए इल और गाड़ी बनाता। युद्ध और कृषि का सामग्री तैयार करने के कारण लोहार (कर्मार ) का काम भी वह गौरव का था। वह जिस धात मे सब श्रीजार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस था, किन्तु अयस का अर्थ उस जमाने में लोहा था या ताँबा इस पर मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस लाल धात थी. इस लिए उस से ताँबा हो समकता चाहिए। चमड़ा रँगने श्रीर ऊनी कपड़ा बनने श के शिल्पों का भी वड़ा गौरव था। कियाँ चटाई आदि भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थित साधारण विशः सं कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक प्राम में कुषकों के साथ साथ सुन (रथ के सारथो ) खादि भी थे, व बुद्धिसान और मनीषी मान जाने, और उन की स्थिति लगभग मामणी के बरावर होती ।

## उ. पिए लोग और न्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन

वैदिक काल में नगरों और नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं दीख पड़ती। पर से अभिशय प्राय: परकोट से घरे हुए बड़े गाँव से हो है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। बीए नामक विनिमय करने वाले व्यापारियों का उल्लेख जरूर मिलता है। पर वे पांग प्राय: असुर या अन्य अनार्य प्रतात होते हैं, जिन्हें आर्या और उन के देवताओं से सदा हारना और लुटना पड़ता था । कही कही देवपियों का भी उल्लेख आया हैं। निद्या पार करने के लिए ता नावें खुब चलती थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावें भी हाती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्ध

१. वहीं।

२. यज्ञ: ३०,१४।

३. वहीं १६,८०; श्रयं० १४,१,४१।

यहीं ३,४,६-७।

४. वहीं ४,२३,४: २०,६१,६: ऋ० १०,१००।

यज्ञः २,१७।

कोर समुद्र में जाने वाली नावों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु कई विद्वान् सिन्तु कोर समुद्र का अर्थ केवल बड़ी नदी करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल अरिकों अर्थात् डांडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मम्तूल का नाम नहीं मिलता। दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्थों की नावें समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जानी थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मन में अधिक सचाई दीख पड़नी हैं।

# ऋ. विदेशों से सम्पर्क-वाबुल और काल्दी

आजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के उपर दजला और फरात निद्यों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ था। अन्दाजन साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी के कि और और किन के निवासियों की अब हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लाग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक मन यह भी है कि वे द्राविड थे। वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक रिल्पों का उन्हें ज्ञान था। बाइवल के पूर्वार्थ में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक बृतान्त पाया जाता है, और उस में जो देवगाथायें (Mythology) है, वे मूलत: सुमेरी लोगों की ही हैं।

१. ऋ० १०,१४४,३।

२. वहीं १०,१०१,२।

सीलिनिसंस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए कृपक, रस्सों के खिए बोस (योक्न ), तक्तों के लिए पदर, और संगर के लिए सकार शब्द है (जातक बि० २, ए० ११२) ।

थ. दे • १२।

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ आई'। बाजून या बावेरु ( मूल, बाब-इति = दरवाजा देवता का ) उन की मस्य बस्ती थी, जिसे ऋष बगदाद के ७० मील दक्कित हिल्ला का खेड़ा सचित करता है। सामी आयें। की तरह एक बड़ा वंश है: अरब उस का मूल स्थान सममा जाता है: आधुनिक खरव और यहदी उसी में से हैं, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से पहले प्राचीन समेरों के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी स्रोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय अभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबूली और काल्ही लोग मिल कर बिलकल एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची समसे जाने लगे । करीब २५०० ई० पूर से बाबुलियों की दज़ला फरात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पिछझी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित कीं। उन में से समुद्रुनट पर की एक बस्ती कानान (या किनाशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही: वह १६०० ई० पु० से पहले जरूर स्थापित हो चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में बड़ी उन्नति की।

बाबुली राज्यों और बस्तियों के पच्छिम नील नदी के काँठे में मिस्न देश में हामी या हैमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों की एक अलग नस्त ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काल्दी के समकालीन चले आते थे।

पिन्छम 'एशिया' के प्राङ्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं भीर खाती रहीं। बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने बाबुिलयों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती नाम की

<sup>9.</sup> दिन् भाषा में देथ, निकी में बेत, आधुनिक अंग्रेड़ी रूप Hittite ।

एक प्रवत्त जाति थी, जो पिछ्छमी एशिया की मुख्य निवासी थी, और २००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अने उतार-चढ़ावों के बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहो। सत्ती या हत्ती जाति किस नस्त की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह निश्चय हो चुका है कि वह आर्य थी।

२२५० ई० पू॰ से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पिष्ठिम तट पर मध्य भाग में श्राश्चर नाम की एक बस्ती वसाई थी। उस नगरी का नाम उन के मुख्य देवता श्राशुर के नाम से रक्सा गया था। १३०० ई० पू० के करीब उस श्राशुर नगरी कं राजा शास्मनेसर (प्रथम) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया श्रीर तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय श्राशुर ही कहलाने लगा। श्राशुर या श्रासुर लोग इमारत बनाने में खास तौर से निपुण होते थे।

बाबुली और काल्दी लोगों के साथ वैदिक आर्थों का जल-मार्ग से सम्पर्क था, श्रीर दोनों जातियों की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत श्राधिक सम्भव है ।

## **इ ६९. राज्य-संस्था**

#### अ राजा का वरण

वैदिक आयें। की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। जन का मुलिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकार्य में उस का मन-माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विशः या प्रजा राजा का वरण करतीं । वरण का यह अर्थ है कि उत्तराधिकारी के

<sup>1.</sup> भा० भा० प० १,१, ४० ६७।

र, दे० छ १२।

रे. अथ० १, ४, २।

अभाव में तो विशः ही नये राजा को चुनतों, और उत्तराधिकारी होने पर भी वे उस के राजा बनने की विधिवत् स्वोक्ठित देतीं। वह स्वीकृति या बरख होने से ही उस का राज्याभिषेक होता और वह राज-पद का अधिकारो हो सकता। वरख के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या हकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सौंपो जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सौंपने के कार्य का विधिवत् सम्गादित किया जाता, और यदि राजा 'सचा' न निकले अर्थात् अभिषेक के समय की हुई प्रतिका को तोड़ दे, तो विशः उसे पदच्युत और निर्यासित भी कर देती? । निर्यासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेती?।

#### इ. समिति

विशः अपने इन अधिकारों का प्रयोग समित नाम की संस्था द्वारा करतीं! समिति समूची विशः को संस्था थी , और राज्य को बागड़ार वस्तुतः उसी के हाथ में रहती ; राजा के वह चाहे जैसे नचाती! समिति की नागजगी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती! समिति का एक पति या देशान होता और राजा भी समिति में जाता! राजा का चुनाव, पद- स्युति, पुनर्वरण सब समिति ही करती! तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार और निर्णय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात् नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामृहिक बातों की भी अस में विवेचना होती। आरम्भिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति

३ वहीं, ६, ८७, ३।

२. वहीं ३, ३, १-७।

इ. ऋ० १०, १६६, ४।

v. श्रय० ७, १२।

से होता, बका लोग युक्तियों से और वक्तृत्व-कला में स सहस्यों के। अपने अपने पत्त में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करने, और प्रत्येक के। अपना मत प्रकट करने की खूट रहती। समिति के सदस्य कीन होते थे, सो कहना सुगम नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा (विशः) की संख्या, किन्तु उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था सा निर्वय करना कठिन है। इतना निश्वय है कि उस में प्रामणी, स्त, रथकार और कम्मीर (लोहे या तांवे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सिन्मिलित होते थे। इस प्रकार कुछ अंश में प्रामां का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रस्थेक प्राम के प्रामणी और शिल्पो तो उस में शायद आते ही थे, और कीन आते थे सो कहा नहीं जा सकता। आर्यन्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल में तो अवश्य प्राम ही सिमित के आधार थे।

## **उ. सभा सेना भौर** विदय

सिर्मित के अतिरिक्त एक और संस्था होती जो समा कहलाती थी। सिर्मित और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। वे वल अटकल से कुछ अन्दाज किये गये हैं। इतना निश्चय है कि सिर्मित और सभा दो प्रथक् संस्थायें भी और सिर्मित सभा से ऊँची सस्था थी । शायद सभा एक चुनी हुई छोटी सी संस्था थी और सिर्मित तमाम विशः की संस्था। यह निश्चत है कि राष्ट्र के क्यायालय का कार्य सभा ही करती थी । शायद अत्येक आम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी निश्चत है कि सभा में

१. वहीं १, ३४, २-३।

२. वहीं ३, ४, ६-७।

३. वहीं म, १०।

४. यज्ञ: ३०, ६।

केवल युद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सिमिलित होते थे। उस में आवश्यक कार्यों के बाद बिनोद की बातें भी होतीं, और तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौबों की चर्चा सभाश्रों का एक खास लच्चण था। गोष्ठियों में जुआ भी चलता था । किन्तु ये प्रामों की सभायें और राष्ट्र की या जन को सभा दो भिन्न भिन्न संस्थायें रही होंगो।

समिति और सभा के आंतरिक सेना—अर्थात् युद्ध के लिए जमा हुए सजातों (प्रजा)—की भी कुछ सामूहिक शिक शायद थीर। उन के अतिरिक्त विदयर नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है शुक्ष में सब सजातों के जमाव का नाम ही विदय था, उसी विदय से सिमिति और सभा निकली, और तब विदय केवल एक धार्मिक जीवन की—यह-यागादि विषयक—संस्था रह गई।

#### ऋ. राज्याभिषेक

राज्याभिषेक एक बड़ा अर्थभूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पाछे कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हों के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का सांकेतिक क्रियाकलाप बहुन विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया-कलाप सं हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी समम पाते हैं।

राज्य के मुख्य अधिकारी—पुरोहित, संनापति, प्रामणी आदि—राजानी राजकतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी 'राजा' थे, और

१. ऋ० १०, ३४, ६।

२. झय० १४, ६।

३. ऋ० १, १३०, १।

<sup>8. 8 84</sup> I

राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकतः—राजा के कर्त्ता-धर्ता— तथा सूत, प्रामणी, रयकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, और राजा को पलाश वृत्त की एक डाल, जो पर्ण और मणि कहलाती, देते थे । वह 'मणि' ही राज्य की थाती का सांकृतिक चिन्ह था।

पिछले काल में इसी 'मिए' या रक्न की देने वाले राजकृतः रक्षी कह-लाते। राजसूय यह रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-रूप इन रिवर्णों की पूजा करता। तब वह पृथ्वी माता से अनुमित माँगता। उस के बाद पिवत्र जलों का समह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट निर्देणों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक जुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का अभिवन किया जाता। उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और तब उस का अभिवेक होने की अभिवत् या घोषणा को जाती। तब वह प्रतिक्रा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह करूँ, तो मैं अपने जीवन, अपने अकृत (पुण्य कर्म के फल), अपनो सन्तान, सब से वंचित किया जाऊँ। यह शायथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी (चौकी) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढ़ता, और चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का अभिवेनन करते (छिड़कते) हुए कहता—हे देवताओ, इसे, अमुक्त माँ बाप के बेटे और अमुक्त विशः के राजा को बड़े दन्न (राज-शक्त) के लिए, अगन्ता को बढ़े दन्न (राज-शक्त) के लिए, अगन्ता को बढ़े दन्न (राज-शक्त) के लिए,

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता—यह राज्य तुम्हें कृषि के लिए, चेम के लिए, समृद्धि के लिए, पृष्टि के लिए दिया गया; तुम इस के संवालक (यन्ता) नियामक (यमन) और ध्रुव धारणकर्ता हो ।

१० श्रय० ६, १।

२. यज्ञः १, ४०।

३. वहीं ४, २२।

इन बावयों से राज्य की थाती सौंपी जाती। बाद कुछ फ़टकर रस्में होती. जिन में से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दरह से हलकी हलकी चीट की जाती, यह बतलाने को कि वह दरह से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते । उसे तलवार हो जाती और वह राजकर्तों और धार्मात्यों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह-योग माँगता।

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबरेही खाली जाती थी। उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बिल या माग (कर) लेने का अधिकार होता।

#### लु, अराजक राष्ट्र

समिति का जहाँ राज्य से इतना ऋधिकार था. वहाँ यह भी कुछ कठिन न या कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, अराजक जन भी वैदिक आर्थों में थे। यादवा में वोतिहोत्र जन का उल्जेख किया जा चुका है ( § ३८ )। वे वोतिहोत्र या वैतहव्य लोग एक प्रसिद्ध काराजक र जन थे।

## ए साम्राज्य आधिपत्य और सार्वभौम चक्रवर्त्तित्व

अनेक प्रतापो राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी ंफैला लेते थे। वे सम्राद् कहलाते। सम्राट का यह अर्थ न होता कि पड़ौसी राजा इस के सर्वधा अधीन या वशंबद रहें। साम्राज्य वास्तव मे शायर कुछ राज्यों का समुदाय या समृह होता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो-एक प्रकार का राज्य-संव। इस प्रकार की मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक इसरी राज्यपद्धति मी चली

१ आहे १०, १७३, ६।

२. अय० ४, १८, १०।

जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में सार्वमीम राजा का आदर्श चला। सार्वमीम का अर्थ था समूचे आर्यावर्त्त का अधिपति। वैदिक कास के बाद उस का लक्त्रण किया जाता था—समुद्रपर्यन्त पृथिवी (आर्यावर्त्त) का एक-राजा। वह चक्रवर्त्ता भी कहलाता था। चक्रवर्त्ती का अभिप्राय यह था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्वाध चल सकता था।

आरम्भिक आर्यावर्त्त के इतिहास में जो सम्राट्, चक्रवर्ची आदि हुए उन का यथाम्थान उल्लेख हो चुका है।

## ६ ७० धर्म-कर्म

आयों का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरत और सीधा था; पीछे पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकताप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरत था। देवपूजा और पिरुपूजा वैदिक धर्म के मुख्य अंश थे। वह पूजा यहा में आहुति देने से होती। देवताओं को मूर्तियाँ इस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना नहीं दीखती।

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूर्त मानव रूप थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कि जगत की एक ही मूल महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देवताओं के अनेक रूपों में देखते थे। आयों को उस देवकल्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर और सौम्य थी, धिनौनी और डरावनी कभी नहीं। आयों के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस देने वाले, स्तुति प्रार्थना और आहुति से तृत्र और प्रसन्न होने वाले थे। उन में धिनौनी डरावनी और अस्लील मूर्तियाँ नहीं थीं। वैदिक अर्धि उन से डरते हुए, अदब रखते हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए

'गाय रॅंभाती हुई अपने बछड़े को पुकारती हैं'!' आयों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताओं पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयों पर निर्भर था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया जाता—थी: मेरा पिता है, (ऋ. १, १६५, ३३) इस तरह की चिक्तयों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी बात है।

वैदिक देवताओं की गणना सावापृथियी ( सौ: और पृथियी ) से शुरू करनी चाहिए । सौ: का अर्थ आकाश । वरुण भी सौ: का हो एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपित है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यां के सच-भूठ को देखता रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है? । वह पाराधर है, निदयों और समुद्रों का वहीं अधिपित है? । उस का पारा पापी की पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु सावापृथियी और वरुण की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है। वह बृष्टि का अधिष्ठात-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है। उस के हाथ में विजली का वज रहता है, जिस से वह वृत्र का—अर्थात् अनाबृष्टि के दैत्य का—संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुर्यात्मा नहीं,

१ अय० २०, १, १।

२ वहीं १, ६६, २; ४, १६, २ ।

३. वहीं ४, २४, ४। सक्कर (सिन्ध) में आब भी बरना पीर की पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध नदी के बीच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर चादि वस-बन्धुओं के चित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के प्रकारी जब से मुसस्नमान हो गये तब से बरुवा देवता बरना पीर वम गया। वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी आर्थ जनता मुसस्नमान बनने पर भी कोड़ नहीं सकी।

प्रत्युत शिक्तशाली देवता है, जो वृत्र की मार कर सदा आर्थी का उपकार करता और युद्ध में भी उन का पत्त ले कर उन्हें जिताता है।

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। प्रभात समय उपा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, और सूर्य उस का उसी तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसो स्त्री का(ऋ॰ १, ११५, २)। उदय होता हुआ सूर्य ही भित्र है-वह सौहार्दपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ ० ७, ३६, २ )। मित्र का नाम प्रायः वरुण के साथ मित्रावरुणी रूप में लिया जाता है। और सूर्य जव पूरी तरह उदय हो कर समुची पृथिवी और अन्तरित्त में अपनी बाहुएँ (रिमर्या) फैला कर जगत का जीवन देता है. तब बही सिवता देवता है (ऋ० ४, ५३, ३)। मित्र जैसं सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसंही उस की जीवन शक्ति का ( अथ॰ १४, २, ३९ )। सविता और पूना दोनों उस की उरपादक शक्ति को भी सुचित करते हैं (वहीं ५,२४, १;१४, २, ३८) । पून पशुस्रों सौर वनस्पतियों का देवता है (वहीं १८, २, ५४), वह सब दिशाओं और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पथप्रदर्शक भी है (वहीं १८, २, ५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यत्त सूर्य भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ) ; कौशीतिकि ब्राह्मण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अधिवनी शायद प्रात:काल और सायंकाल के तारे हैं।

विणा की कल्पना सूर्य की चित्र गति से हुई दीखती है। वेद में उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों का नहीं दीख पाता। उन तीन पदों से वह समूचे जगत् का ज्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर का परम खान हो गया।

प्रकृति में जो कुछ मयंकर भौर घातक है, उस सब का अधिष्ठातृ-देव रुद्र है। गाज और तूफान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्त पर अपने आयुध फेंकता है, जिन से गौओं और मनुष्यों का संहार होता है (ऋ॰ १, ११४; ७, ४६)। दोपायों श्रौर चौपायों की रक्ता करने की उस से प्रार्थना की जाती है। उन प्रार्थनाश्रों से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुष रूप में प्रकट होता है। वक्षों की बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से धामों में बीमारी नहीं श्राती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३)। महतः या वायुवें भी तुफान की देवता श्रौर रुद्र की सहायक हैं।

यजुर्वेद के शतकदिय प्रकरण ( अ० १६ ) में कद्र की कल्पना और अधिक मृत्ते रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थान् पहाड़ में साने वाला है। खुली वरागाहों में घुमने वाले ग्वाले और बाहर पानी भरने वाली क्षियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( विजली से वमक उठने वाली ) नीली गर्दन का देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरों और चोग- हाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपित और दिशाओं का पित है। वह शर्व—शर या वाण धारण करने वाला—है। वह कपर्दी अर्थान् जटाधारी है; क्योंकि अग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सी दीख पड़ती हैं। वह खाल ओढ़े—किंत्र वसानः—रहता है—जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल आंदना स्वामाविक है। प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप—शिवा तन्ः—को प्रकट करता है, तब वह शम्भु, शकर और शिव होता है।

ज्ञतरुद्रिय में अनेक कहों की कल्पना और उन के दूर बने रहने की प्रार्थना की गई है—तब कद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह कहों को गए और गएपित कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, निषादों आदि को बहुवचन में कद्र कहा है। अर्थन में कद्र-शिव की कल्पना और अधिक परिपक्त हो गई है; मब, शर्व आदि जो उस के विशेषण और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है।

अपि और सोम की महिमा केवल इन्द्र सं ही कम है। अपि के तीन रूप हैं—सूर्य, विद्युत् और अपि या मातिरिश्वा। सोम मूलतः बनस्पति था, पोछे उस में चद्रमा का अर्थ भी आ गया (अअ० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा का बनस्पित पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से होता था। प्रजापित शुरू में सोम और सिवता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मूर्त देवता हा जाता है। बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः (बायुवें), आदित्याः (सूर्य के विविध रूप), वसवः (बसु-देवता), रुद्राः आदि।

सरस्वती, निदयाँ, रात्रि, श्रोधियाँ, पर्जन्य(बादल) श्रापः (जल), उधा आदि का भो देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताओं के मूर्त रूप धार्मिक कल्पना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई श्रुचाओं मे है।

यह समम लेना चाहिए कि देवता का अयं वेद में बहुत बार केवल सम्बोध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ १०, ९५) पुरूरवा ऐक और उर्वशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता उर्वशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी हो। ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल किन के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, स्वता, अग्नि आदि की साधारण धार्मिक देव-कल्पना मे भी कुछ न कुछ काञ्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है। वह दृष्टि जो अनावृष्टि में वृत्र का प्रकोष, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि में स्विता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस में किन के स्निग्ध हृदय की मलक और अन्तर्द ष्टि का प्रतिविन्न भी था।

श्रीर आर्थों की उस अन्तर्ध ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की ओर भी प्रिति किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ. १, ८९, १०) और सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ. १०, १२९) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव-गाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-( आप: ) मय था। "शौ: से परे, पृथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ ) किस गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा ?—उसी गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन स्थित थे ( आ. १०, ८२, ५-६ )।" दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक चिन्तन में है।

देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा (साँप आदि की पूजा) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रगी अर्थात् ऋक् यजुः और साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँचो कचाओं के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जादू-टोना, ऋत्या और अभिचार-विषयक विश्वास प्रचितत थे, जिन का संग्रह हम अथर्ववेद में पाते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक के मत में अथवेंद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अथर्व ५, १३ के सौंप का विष बतारने के मन्त्रों में तैमात, आलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुव आदि शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है।

ऋक् ७, २१, ५ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवाः (शिश्न जिन का देवता है वे लोग) हमारे यक्त को न विगाड़ें। दूसरी जगह शिश्न-देवों के गढ़ (पुर) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण गो० भरखारकर का मत थार कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक अनार्य जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचक्तित रही होगी। वैदिक

१ अंडारकर-स्मारक १६१७, ए० २६ प्रमृति।

वैष्णविज्ञम्, शैविज्ञम् पेंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासवर्गे १६१६), ए॰ ११४।

काल में आर्थ लोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वंशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली!

देवताओं की तृप्ति यह में आहुति या विता दे कर की जाती थी। दूध, घी, धनाज, मांस और सोम-रस (एक तृता का बृंह्ण या मादक रस) इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती। वैदिक काल के धन्तिम अंश में यहों में पशु-बिल देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी धनुश्रुति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद खा। ऋषि निरे धन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता वकरे की माँगते थे! बसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पच्च में फैसला दिया, क्योंकि पुरानी पद्धित वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धित के पच्च में फैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पच्चपाती था। उस ने एक अश्वमेध यहा किया, और उस में आरण्यकों—अर्थान् जंगल में रहने वालों सुनियों—की बताई विधि के धनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई। कहते हैं, उस यह में हिर ने वसु के पुरोहित बृहस्पित आगिरस को दर्शन न दिये, और ज ज ऋषियों को जिन्हों ने बरसों तप किया था; हिर के दर्शन केवल वसु को मिले। ऋषियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस शाप से भी हिर ने उस का उद्धार किया।

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि बसु के समय एक धार्मिक सुधार को लहर चली जो यहाँ में पशु के बजाय अन्न की आहुति देने के पन्न में थी, तथा जो कर्मकाएड और तप के बजाय भक्ति पर बल देती थी। यहाँ को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाङ्मय में एकान्तिक धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हिर में एकामता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था।

बाद के वृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, और इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रशुक्त और प्रशुक्त के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वस के समय से अहिसा और भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुद्व कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पृष्टि मिली. और सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया।

ता भी वैदिक काल मे आर्थी के घर्म का मुख्य चिन्ह यह ही रहे। यहाँ का श्राहम्बर बहत बढ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो गया। व यज्ञ पुरोहिनों के द्वारा हांते थे। उन में ऋचाये पढ़ी जाती, साम गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दो जाती। यहाँ के विकास के साथ साथ परोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आर्थ अपनी अपन में दैनिक आहति प्रोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। देवों के व्यक्तिरक्त पितरों का तर्पण वा श्राद्ध भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आत्रेय ऋषि (अयोध्या-राजवंश की ३० वीं पीढी के समकाखीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। मृतक को जलान, और र्याद बच्चा हो तो दक्तनाने अन्यथा राख को दक्तनाने का रिवाज था। मृत्य के बाद मनुष्य कहाँ जाता था. उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हका था।

यह भ्यान देने की बात है कि वैदिक देवताओं का मुख्य लच्चा बल, सामर्थ्य और शक्ति है। पुरुयात्मता और भलाई का विचार एक बहुए के सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने बाली मुर्त्तियाँ हैं, धर्म-भोरुता और भक्त की प्रेरणा करने वाली बहुत कम । परलोक-चिन्ता हम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और निराशाबाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। आर्थ उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अझ, तेज श्रीर ब्रह्मवर्चस—सभी इस लोक की वस्तुएँ—माँगता । उस की सब से श्राधिक प्रार्थना यही होती कि सुक्ते अपने रात्रुओं पर विजय कराओ, मेरे रात्रुओं का

१. आश्यलायन गृह्य सूत्र १,१०,१२।

दलन करों! संयम और ब्रह्मचर्य की जरूरत भी उसे शक्त श्रीर बिलष्ट बनने के लिए ही होती। जैसा लहू और लोहे का, खोज और विचार का, बिजय और स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, भीज और मस्ती का उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था।

#### इ ७१. सामाजिक जीवन

## श्र. विवाद-संस्था श्रीर स्त्रियों की स्थिति

श्रार्यां का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन के श्रनुरूप हो था। विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका है। श्रनुश्रुति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता था, और सब कियाँ अनावृत (खुली) थी। दीघेतमा ऋषि के समय तक बही दशा थो; कहते हैं दीघेतमा ने विवाह का निथम जारी किया?। दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु श्रीहालिक कें। दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह-संस्था में कुछ सुधार श्ववस्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघेतमा के विवय में याद की जाती थी, वह श्वेतकंतु के नाम भी अस से मदी गई , क्यों कि पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है। बेशक, वैदिक युग का विवाह श्वाजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर की लकीर न होता था। बहुपक्रीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक श्वार्य श्वपरिचत न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह

१ दे० स्ट

२. म० भा० १, १०४, ३४-३६।

**३. वहीं १, १२२, ४**—१⊏ ।

<sup>8.</sup> दे० # १३।

जिस जमाने में हो जाता था, उस की स्पृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल में वह निविद्ध था ।

श्रार्थी के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक-युवतियों के परिपक आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, बाल-विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याको और स्त्रियों का समाज मे पूरी स्वत-न्त्रता थी. वे प्रत्येक कार्य में प्रवा का हाथ बंटाती। पर्दे का नाम भी न था। क्षियाँ पुरुषो की तरह ऊँचो शिचा पाने- ब्रह्मचर्य धारण करने-से स्वतन्त्र होतीं, और वैसी शिजा-बहाचर्य-सं उन्हें पति स्वाजने में सुविधा होती?। अनेक क्षियाँ ब्रह्मवादिनी और ऋषि भी होती। युवकों और युवतियों का अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय और प्रेम करने के भरपर अवसर मिलते। मर्य अर्थान् जवाँ-मर्द का याषा अर्थात् युवती के तर्हे अभ्ययन व और अभिमनन - पोछे पड़ना, मनाना, रिभाना - कल्याणी युवतियों के साथ मयों का मोद और हर्ष करना, रीभने और श्रीत होने पर करना का मर्ग का परिष्यजन ( आलिंगन ) देना. ६ — इसरी तरफ योपात्रां और कन्यात्रां का अपने जारों ( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन' - ये सब समाज मे बहुत साधारण बातें थीं। वैदिक कवि आर्य मर्यों और कन्याश्रों के उन अभ्ययनों ओर अभिमननों के अनेक सन्दर नमने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी श्रेमिका सं कहता

१. ऋ०१०,१०,१०प्र।

२ अथ० ११, ४, १८।

रे. ऋ०१, ११४, २।

४. वहीं ४. २०, १ ।

र. वहीं १०, ३०, ४ l

द. वहीं ३, ३३, १०।

७. वहीं ६, ३२, ४; ६, ४६, ३।

है—जैसे इस भूमि पर वायु तृणों के। मथ डालता है, वैसे ही मैं तेरे मन के।
मथता हूँ !...चित्त समान हों अत समान हों। जो अन्दर है वह बाहर आ
जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय…!" "काम की जो भयानक इष्ठ है,
उस से तुमें हृदय में बींधता हूँ।" 'जैसे वृत्त के। लता चारों तरफ से परिध्वजन करती है, ऐसे मुमें परिध्वजन कर...। जैसे पत्ती उड़ कर भूमि पर
पंख पटकता है, ऐसे में तेरं मन पर...। जैसे द्यौः और पृथिवी के। सूर्य घेर
लेता है, ऐसे में तेरे मन के। घेरता हूँ...।" अगले सूक में युवक का हृदय
और मूर्त रूप में प्रकट हुआ है।

कन्यायें भी अपने प्रेमपात्रों का उसी तरह रिभाती थीं। "रथ से जीतने वालों का—रथ से जोतने वालां की सन्तान अप्सराओं का यह समर है; देवताओं (इस) स्मर का भेजा, वह मेरा अनुशोचन करे। वह मेरा स्मरण करे—प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं स्मर का भेजो ""मकतो उन्मादित करां! अन्तरिच्च, उन्मादित कर! अग्नि तू उन्मादित कर, वह मेरा अनुशोचन करे!"

जैसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों का परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फँसने के भरपूर अवसर मिलते थे। सभाओं, विद्थों और प्राम-जीवन के अन्य समागमों आदि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन<sup>६</sup> नाम के उत्सव होते, जिन मे नाच-गान घुड़दौड़ और क्रीडायें ही गुस्थ होतीं। योषायें उन समनों में सजधज

१. अथ० २, ३०, १-४।

२. वहीं ३, २४, १ म ।

३. वहीं ६, ८, १-३।

४. वहीं ६, ६।

र. वहीं ६, १३० I

६. वहीं, १४, २, ४६-६१ !

कर पहुँचती थीं । अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, और उषा ही आ कर उन का विसर्जन कराती । उन समनों में प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जातीं । माता-पिता, भाई-बन्धु अपनी बेटियों और बहनों को सिंगारने-सँवारने और अनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी म्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते । भाई इस काम म बहनों के विशेष सहायक होते । जो अभागी कन्यायें अअतुका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पढ़ता ; वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओ में साम्मिलत हातीं और युवकों का ध्यान अपनी तरफ खीचतीं। राजपुत्रियों के स्वयंवर ता स्वयं बढ़े उत्सव से हाते थे; अनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णन हमारी अनुश्रुति और साहत्य में प्रसिद्ध हैं।

आर्थी में युवकां-युवितयों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ और खुला होता था, वैसा हो उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल और ऊँचा था। वेद में सूर्या के विवाह का वर्णन अत्यन्त मनारञ्जक और हृद्यप्राही है। विवाह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाना। पर वह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीत गँठजांड़ा न था। विधवाये देर तक विधवा न रहतीं। उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने— पृतर्भू होने—में काई कतावट न थी। प्राय: वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं। दहेज की प्रथा भी थीं और कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्च इन

१. ऋ०१०, १६८, २।

२. वहीं, १, ४=, ६।

३. श्रध्य० २, ३६, १।

४. ऋ०१, १२४, म; निरुक्त ३, ४।

**ধ**- স্থাত ৭, १७, १।

६. वहीं, १४।

७. ऋ० १०, ४०, २।

<sup>□.</sup> 羽虹· 98, 9, €-□ 1

६ निरुक्त ३, ४।

प्रथाश्चों की शरण प्रायः उन युवितयों और युवकों के लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या स्विगनी पाने में सफ-स्ता न होती।

## इ. सामाजिक ऊँचनीच

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ जरूर था, पर बहुत नहीं। सब से बड़ा भेद ऋषं और दास का था। दास वास्तव में आयों के बाहर थे; वे दूसरी नम्त और दूसरे वर्ण—रंग—के थे, और विजित जाति के। तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे धृणिन समसे जाँय, सर्वथा न रुक सकते थे।

आर्य और दास के भेद के अतिगिक और कोई जाति-भेद न था। वर्ण वास्तव में दो ही थे वे, और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच के। रथी और महारथी की स्थित साधारण पदांत योद्धा से स्वभावतः ऊँची होती। इस प्रकार रथियों के क्तिय परिवार यद्यपि विशः का ही अंश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों—वैश्यों—से अपने के। ऊँचा सममते। रथियों या चित्रयों में भी जिन पितारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति—राजन्य लोग—साधारण रथियों या चित्रयों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते। उधर यज्ञों का कियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहितों को भी एक पृथक श्रणी बनने की प्रवृत्ति हुई। विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते। वे ब्राह्मण लोग भी विशः का ही एक अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-भेद होने पर भी सब आर्थों में परस्पर खानपान अौर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था।

## उ. खानपान वेषभूषा विनोद-च्यायाम

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज जीहि और यव थी, किन्तु यव में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, अनाज, मांस सादे रूप

१. उभी वर्षी-- ऋ०१, १७३, ६।

२. समानी प्रपा सह वो अवभागः -- श्रथ ० ३, ३०, ६।

में मुख्य भोजन थे। श्रार्य लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय की उस समय भी अपन्या अर्थात् न-मारने-लायक कहने लगे थे. तो भी (बवाह के समय या अतिथि के आने पर वैल अथवा वहत ( बाँम गाय ) कां अ मारने की प्रधा थी। सामरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आर्थी के मुख्य पान थे।

वेप भी बहुत सादा था। जपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र होता। उप्णीप या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते और चाम पहनने हैं का भी काफ़ी रिवाज था। ब्रह्मचारी प्राय: कुछ्ए सग की खाल पहनते । पुरुष और स्त्री दोनो सोने के हार, कुएडल, कंयूर आदि पहनते थे। धनी लोग जरी का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्रायः केशों का जुड़ा बनाते श्रीर स्त्रियाँ वेग्गी रखती । हजामत श्रर्पार्चित न थी८ ।

विनोद और व्यायाम के लिए घड़दौड़ तथा रथें। की दौड़ का बहुत प्रचार था। जुमा खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के ५३ पासों से जुड़ा खेला जाता । संगीत वाद्य और नावने का शौक भी खूब था। चोट से, फूँक से भ्रौर तार संवजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते-दुन्दुभि, श्रंग, तृ एव, शंख, वीएत श्रादि १°। दुन्दुभि श्रायी का मारू बाजा था और वह 'शत्रुओं के दिल दहला देता'' ११।

१. वहीं ३, ३०, १।

ऋ॰ १०, ८४, १३; ऋथ । १४, १, १३।

३. श्रय॰ १,६(३), १।

४. ऐत० त्रा॰ १, १४।

र. श्र**थ**० ११, २, १।

६. वहीं, म, ६, ११।

७. वहीं ११, १, ६।

म. वहीं ६, ६म।

६. ऋ० १०, ३४, १ तथा मा

१०. अथ० २०, ५२६, १०; यज्ञ: ३०, १६-२० :

११. श्राध ० ४, २०-२१।

#### § ७२. आर्य राष्ट्र का आदर्श।

आयों के जीवन का सम्पूर्ण आदर्श यजुर्वेद की इस प्रार्थना में ठीक ठीक चित्रित हुआ है—

हे ब्रह्मन् , इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी—विद्या के तेज से सम्पन्न—ब्राह्मण पैदा हों; शूर बीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; दुधार गौवें, बोमा ढोने के समर्थ बैल, तेज घोड़े, रूपवती ( अथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी ( रथेष्ठा: = रथ में बैठने वाल जित्रयों के सरदार ), सभाओं में जाने येग्य जवान, तथा यजमानों के बीर ( सन्तान ) पैदा हों! जब जब हम कामना करें पानी बरसे! हमारी खोषधियाँ फलों से भरपूर हो पकें! हमारा योग ( समृद्धि ) और ज्ञंम ( कुशल ) सम्पन्न हो। वि

# § ७३. ज्ञान श्रीर वाङ्मय श्र. ऋचाये यजुष् श्रीर साम

प्राचीन आर्थ एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था। दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में किसी वाङ्मय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्थ ऋषियों के हृद्य-स्रोत से पहले पहल किवता की धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियों और ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल है, जिन में कुल १०१७ स्क हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास स्कूत तथा आठवाँ मण्डल समूचा काण्य वंश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है। जाने हैं। नौवें मण्डल में एक ही देवता—साम प्रमान—के विविध ऋषियों के स्कूत हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१—१९१ स्कूत) विविध ऋषियों के खौर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ है, शुक्र में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं।

१. यजुः २२, २२; तथा श० त्रा० १३, १, ६ ।

कुछ एक सुक्तों (८, २७--३१) पर ऋषि के रूप में मनु वैवस्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी और ने रचे हैं, सो कहता कठिन है। पुरुष्वा ऐक और उर्वशी का संवाद भी एक सक्त (१०. ९५) में है, और उस के ऋषि कमशः वहीं दोनों हैं। किन्त यह सवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम सं लिखा हुआ है। काशी की स्थापना करने वाल राजा काश ( श्रयोध्या-वंश की ११वीं पीढी के समकालीन ) के भाई का नाम गृत्समद था. जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ। राजा शिवि औशीनर (२६वीं पीढ़ी) और प्रतदेन काशिराज (४० पीढ़ी) के नाम से भी एक एक ऋचा (१०,१७५,१-२) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों की मुख्य परम्परा ऊर्व ( २९ पोढ़ी ), दत्त-आत्रेय ( ३० पो० ), विश्वामित्र (३१ पी०) और जमद्ग्नि (३१पी०) के समय से शुरू हुई, और लगभग सान सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ। दीर्घतमा ( ४० पी० ), भरद्वाज ( ४० पी० ), लांपामुद्रा (४१ पी०) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वंश में और भारतों के राज्यकाल मे तो बहुत मे ऋषि हए, और यहाँ की स्थापना भी हुई। बढ़े यहाँ के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों की बड़ी बड़ी संगतें जुड़ जातीं, जो विदय कहलातीं थीं। ये विदय धीरे धीरे दार्शनिक श्रीर सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये।

राजा अजमीढ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम करव था. श्रीर करव का बेटा मेधातिथि कारव (५५ पी०) एक बड़ा ऋषि हुआ। उत्तर पञ्चाल के राजा सदास और उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि हुए जिन में से नामदेव (६८ पी०) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हमा, उस के बाद भी

<sup>1.</sup> दे # 21

कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम आता है।

#### इ. लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें

इस पिछले युग मे, अर्थात् राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए. एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की आरे लोगों का ध्यान गया। उन मकलनों को संहिता कहा गया, और इसी कारण हम उस युग को संहिता-युग कहते हैं।

इस युग में एकाएक सहिताये क्यों चननं लगीं, उस का मुक्ते एक विशेष कारण प्रतीत होना है। वह यह कि इसी समय कुछ आयं विचारकों ने वर्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया । लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछलं सब कानोंकान चले आते गीतों और सुक्तो अर्थात् सुभापिनों और झानपूर्ण उक्तियों का संमह कर लिया जाय। यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछलं झान को संहिताओं में इकट्टा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रंरिका शक्ति थी।

हमारी वर्णमाला वड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस में छोटे से छोटे खएड कर दिये गये हैं—जिन के फिर दुकड़े नहीं हो सकते; उन खएडों में से स्वर और व्यजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी स्वामाविक और वैज्ञानिक रीति से वर्गों में बाँटा तथा कम में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि। दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार और कितनी छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्णमाला रखी होगी! अनपढ़

१ दे० 🛠 १४।

मादमा भी बोलते श्रीर बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बाते भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, श्रीर उन के श्रन्दर वह सहज मुक्ति हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव श्रीर शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अज्ञर पढ़ना जाने विना भी गा सकते और गीत रच सकते अर्थात कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं मे विचारों और मार्वो का स्वामाविक प्रकाश था. बिहनापूर्ण बनावटी मौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनाये जब बहुत हो चकी. तब उन के बार बार मुनने से विवारकों का ध्यान उन के मुर-ताल, उन के हत्त्वां की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमां श्रीर उन शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। श्रीर तत्र इन विषयों की छानवीन होने पर छन्द:शास्त्र, वर्णभाला तथा वर्णोच्चारम्शास्त्र, और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। बर्गों के उच्चारण के नियमों का ही हमारे पूर्व ज शिक्ता या शिक्ताशास्त्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्ता को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। जनद:शास और व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना श्रावश्यक है। श्रीर उस का श्रारम्भ राजा मदाम और कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहिताये बनाने की लहर भी उसी की शेरणा में उस के माथ हा साथ चली थी. मा निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा।

वसु नैद्यांपिरचर के समय से छठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से बारह पीढ़ी पहले श्रयोध्या के वंश में राजा हिरण्यनाम (८२ पी०) हुआ। भारत वंश की एक छाटी शाखा मे, जो हिस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। कृत हिरण्यनाम कीशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामो की सहिता बनाई, और वे पूर्व साम (पूरव के गीत या पहले गीत) कहलाये। स्पष्ट है कि ऋक, यजुष और साम का विभाग उन से पहले हो चुका था।

शन्तन के दादा राजा प्रतीप के समय दिवाण पद्माल का राजा ब्रह्मदत्त (ं८६ पी०) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिचा से ब्रहा-दत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र का रचना की। जैगीषव्य के बेटे शंख और लिखित थे. तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री करडगेफ (या पुरहरीक) और सुवालक (या गालव) बाभ्रव्य पाखाल भी जैगीषव्य के शिष्य थे। इन दोनों पाखालों में से करहरीक दिवेद और छन्दां-ग कहलाता, तथा बाश्रव्य बह्वृच (बहुत ऋचों का ज्ञाता ), अरोर आचार्य । बाभ्रव्य के विषय मे यह अनुश्रति है कि उस ने शिक्षा-शास्त्र का प्रणयन किया, नथा ऋक-संहिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया। प्रणयन (प्र-नी) का अर्थ है इवर्त्तन, पहले पहल स्थापित करना और चला देना। बाभ्रज्य ने शिक्ष-शास्त्र का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट अर्थ मुक्ते यह प्रतोत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय को एक शास्त्र का रूप दे दिया-उस की एक पद्धांत बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह विवेचना वाभ्रव्य सं कुद्र पहले शुरू हो चुकी और उस के समय तक पूरी परिपकता पा चुकी थो। वैसी बात अनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि सब से पहले सहिताकारों के रूप मे अनुश्रुति मे जिन व्यक्तियों के नाम दुर्ज हैं, वे—हिरएयनाभ श्रोर कृत—बाभ्रव्य से क्रमशः चार श्रोर तीन पीढ़ी पहले ही हुए थे। वर्णों की विवेचना और संहितायें बनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर-निर्भर पहलूथे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप मे स्थापना की. अर्थात् वर्णमाला कं अध्ययन को एक शृंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक-संहिता का कमपाठ बनाया। इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले अन्दाजन १५५० ई० पूर्व मे-हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी । और तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।

१. दे ० श्री १४।

#### उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण

वेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और श्रपने समय का सब से बड़ा विद्वान था ! वेद्व्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का वर्गी-करण करने वाला। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जब वर्णमाला और लिपि पहले पहल बली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना र्जीचत ही था। ज्यास ने तमाम बेद की पाँच संहितायें कर दीं। ऋक, यजुष श्रीर साम की तीन धाराये मिला कर त्रमी (तीन ) कहलाई, श्रीर श्रथर्ववेद तथा इतिहास-वेद मिला कर छल पाँच वेद , अर्थान उस समय के सम्पर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए। इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वंशों मे चली ब्याती अनुश्रृतियो- ऋारुयानी, उपारुयानी, गाधाक्री, वंश-विषयप उक्तियों आदि-के आधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो लहर हिरएयनाभ (८२ पीढ़ो ) कं समय या और पहले से चली थी. उसे व्यास ने एक पक्की नींब पर रख दिया। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व-कोष-निर्माता का साथा। उस ने पिछले कुल ज्ञान (बंद ) का सकलन किया, और उस संकलन से नई खोज का एक प्रवल उत्तेजना मिली। पाँच विभाग में बाँट कर वंद्व्यास ने एक एक वंद की छानबीन करने-अर्धात उस की

1. चार वेद गिनने की शैली नई है। वह स्य-ग्रन्थों के बाद। की है। पुरानी परिगणना में ऋक्, बज़ः, साम—बह त्रवी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रवी के अतिरिक्त अथर्व और इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। खा० उप० ७, १, २ में नारद सनरकुमार को वह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यार्थ पदी पर उसे आत्मज्ञान नहीं हुमा, कहता है—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि बजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराण पश्चमम् "। अर्था० के विद्यासमुद्देश (१-३) में किसा है—सामर्वजुर्वेद स्वामर्व्यं चेति वेदाः।

भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोक्चारण, उस के विचारों आदि के घण्यान और मनन की जारी रखने—के लिए अपने विभिन्न शिष्यों की बाँट दिया। ज्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक मारी संकलनकर्ता, सम्पादक और विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान की एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगे की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया। ज्यास से पहले के ज्ञान (वेद) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्त आदि जिन ज्ञानों की ताजा ताजा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पक्र-मार्गीय ज्ञान का संकलन करने से ही उपजे थे। इसी कारण वे वेदांग कहलाये

## परिशिष्ट

#### प्राचीन युगों की

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशावितयाँ पार्जीटर ने अपने प्रनथ ६ ६६ आ मे डिल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित का गई है। यहाँ या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों जो नाम झोटे पाइका अच्चरों में झापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक में हैं।
[१]राज-

|            |                     |          |                       |                      | L-         |              |
|------------|---------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| पाँ० सं    | श्रयोध्या           | विदेह    | वैशाली                | शार्च्यात            | कारूव      | <b>डु</b> च् |
| 8          | मत्_                | ]        | ì                     |                      | ,          | ***          |
| Q          | इच्चा <b>कु</b>     | ***      | ्रामानेदि <u>ष्</u> ठ | <br>शर्याति          | करूष       | * > *        |
| 3          | विकुत्ति<br>(शशाद्) | निमि     | ****                  | श्रानर्न             | कारूय लोग  | •••          |
| 8          | कबुरस्थ             |          | * ***                 | राचमान.<br>रंव, रेवन | 4          |              |
| ų          | ***                 | मिथि जनक | ***                   | यादव                 | हैदय       | ***          |
| ξ          | • • •               | ***      | '<br>1 *** '          | 1                    |            |              |
| ِ<br>ز     | •••                 |          | i<br>' -•• ;<br>!     | यंदु                 | 1          | दुह्य        |
| 5          | •••                 | 1        |                       |                      |            | 30           |
| R          |                     | 1        |                       | ***                  | हैहय       | ***          |
| 0          | युवनाश्व (२)        |          |                       | शशबिन्दु             |            | •••          |
| <b>۲</b> ۲ | मान्धाता            | 1        | 1                     |                      |            | * * *        |
| १२         | पुरुकुरस            |          | . •••                 | ***                  |            | ***          |
| २३         |                     | 1        |                       | ***                  |            | •••          |
| 4          | •••                 | ***      | ***                   | ***                  | महिष्मन्त  | गान्धार      |
| २५         | •••                 | :        | •••                   | •••                  | मद्रश्रेषय | •••          |

#### ग्र

#### वंशतालिकायें

प्राच्याव एवं अव में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-ऋम से स्थिति उपर उन वंशाविलयों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। निश्चित हैं; बाकी उन के बीच अन्दाज में फैलाये गये हैं। शीर्षक काले टाइप वंश

| तुर्वसु<br>——— | पू० स्रानव | उ० <b>प</b> ०<br>श्रानव | पौरव             | काशी        | का <b>न्यकु</b> ङ्ज | यो० सं० |
|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|
| ***            |            | ***                     |                  | •••         | • • •               | 8       |
| * * *          | ***        |                         |                  | • • •       | 1<br>1<br>1         | 2       |
|                | 1          | ***                     | पु <u>रू</u> रवा |             | ····                | 3       |
|                |            |                         | भायु             |             | त्रमावसु            | 8       |
| •••            |            |                         | नहुष             |             | •••                 | q       |
| -tt            |            |                         | ययाति            | त्तत्रवृद्ध | •••                 | Ę       |
| ्।<br>तुर्वसु  | •••        | श्रनु                   | पुरु             | • • •       | ***                 | 9       |
| • • •          | •••        |                         | ***              | काश         | ***                 | 85      |
| • • •          | • • •      |                         |                  | •••         | •••                 | 188     |
| • • •          |            | i<br>i<br>i<br>i        |                  | •••         |                     | २०      |
| ***            | •••        |                         | 1 444            |             | •••                 | २१      |
| •••            |            | !<br>!<br>!             | · · · ·          |             | •••                 | २२      |
| •••            | •••        | •••                     |                  |             |                     | २३      |
| • • •          |            |                         | •••              | विवोदास(३)  | •••                 | २५      |

| षीः संः    | श्रयोध्या              | विदेह | ,<br>वैशालो        | यादव    | हैह्य                      | इंड          |
|------------|------------------------|-------|--------------------|---------|----------------------------|--------------|
| <u>२</u> ६ | * * *                  |       | 1                  | 1       |                            |              |
| २७         | ;                      | •••   | • • •              | •••     |                            | •••          |
| २९         | • • •                  | ***   | • •                | • •     |                            |              |
| ३०         | श्रम्यारुख '           | ***   |                    | 1 ***   | ' कुतवीय्य                 | t<br>==e     |
| 38         | * *                    | * * * |                    |         | <b>प्रा</b> र्जुन          |              |
| a o        | प्रत्यवतत्रिशङ्क्      | ••    |                    | i       |                            | ***          |
| 33         | हरिर चन्द्र            | •••   |                    | • •     | •                          | ***          |
| ३४         | रोहित 🕴                |       |                    |         | तालमंब                     | 1            |
| ३६         |                        |       |                    | परावृट् | बीतिहोत्र<br>भोज, श्रवन्ति |              |
| 36         |                        | • •   | करम्धस             |         |                            | •            |
| ३९         | बाहु                   |       | <b>अवीचित</b>      | ***     |                            | ***          |
| 80         | •••                    | •••   | मरुत               | विदर्भ  | याद्व चेदि                 |              |
| ४१         | सगर                    |       | ***                | कथ भीम  | कैशिक                      | 1<br>2 • • • |
| ४२         | चसमश्रस                | ***   | ***                | ••      | • चिदि                     | ••           |
| ४३         | <b>चं</b> शुमन्त       | ***   | •••                | ***     | ***                        | ,            |
| 88         | ***                    | * 1   |                    |         | •••                        | •••          |
| ४५         | ***                    | ٠     | 400                |         |                            |              |
| ४६         | ***                    | ***   | 1<br>1<br>1 *** ** | •••     |                            | <u> </u>     |
| 40         | •••                    | •••   | 1                  | भीमरम   | 1                          |              |
| 48         | ऋतुपर्ग ,              | **    | •••                | ***     | सुबाहु                     |              |
| 42         |                        | ***   | तुषाबिन्दु         |         | 1                          |              |
| 43         | firming :              | ***   | विश्रवा            | •••     | ***                        |              |
| 48         | ामत्रसह-<br>कल्माषपाद् | ***   | विशाल              | •••     |                            |              |

| ेतु <b>र्व</b> सु | पू॰ श्रानव | उ० प०<br>श्रानव    | पौरव            | काशी          | कान्यकुरुत | 100      |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
|                   | तितिच्च    | उशीनर <sup>9</sup> | •••             | •••           |            | २        |
| •••               | •••        | शिवि               |                 |               |            | 2        |
| •••               | •••        | केकय               |                 |               |            | २        |
|                   | •••        | •••                |                 |               | गाधि       | 3        |
| • • •             |            |                    |                 |               |            | 3        |
| •••               | ***        | • • •              |                 |               | विश्वस्थ   | 3        |
| • • •             |            | * • •              |                 |               |            | 3        |
| ***               |            | •••                |                 |               |            | 3        |
| •••               | •••        | •••                |                 |               | • • •      | 3        |
| •••               |            | • • •              |                 | •••           | •••        | 30       |
| •••               |            | • • •              |                 | •••           | ***        | 39       |
| ***               |            |                    |                 | दिवोदास(२)    |            | 80       |
| सर्त              | विद्य      | ***                |                 | प्रतदेन       |            | 1.5      |
| •••               |            | * * *              | •••             | वत्स          |            | 8:       |
| (दुष्पन्त)        | अझ वझ आदि  | •••                | <b>तुः</b> धानत | <b>अ</b> लर्क |            | 83       |
|                   | •••        | ***                | भरत             |               |            | 88       |
|                   |            | ***                |                 |               |            | પ્રધ     |
|                   |            |                    | (भरद्वाज)       | ***           |            | ૪૬       |
|                   |            | •••                | • • •           | • • •         |            | લ૦       |
|                   |            |                    | हस्ती           | •••           |            | ५१       |
|                   | •••        | ***                | म्बजमीह         |               |            | ५२       |
|                   | ***        |                    | च ग्रभ । ७      | •••           |            | ५३<br>५४ |

| हर्मायोव संव | श्रयोध्या                             | विदेह   | यात्व    | यादव   | उ० पश्चा         | तद० पश्चाल          |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|---------------------|
| eqeq         | •••                                   | •••     |          | !      |                  | 1                   |
| 48           | •••                                   | •••     |          |        | •                |                     |
| 40           | •••                                   | ***     | **       | •••    |                  | ,                   |
| Ęo           | दिलीप(२)                              | •••     | •••      | •••    | ••               | 1                   |
| ६१           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *       | मधु      | •      | •••              | !                   |
| ĘÞ           | रघु                                   | **-     |          |        |                  | i                   |
| ६३           | <b>भ</b> ज ,                          | ••      |          | ••     | •••              | 1                   |
| ६४           | वृशरथ                                 | सीरण्यव |          | • •    |                  | 1                   |
| ĘϤ           | राम                                   | • •     | सत्वन्त  | ***    | •••              | e<br>4<br>8         |
| इइ           |                                       | • • •   | भीम साखत |        | सुभ्रय           |                     |
| ६७           | कुमा                                  | ***     | श्रन्धक  | वृष्णि | च्यवन -<br>पिजवन |                     |
| 53           | **                                    | ***     | ***      | **     | सुदास            | !                   |
| ६९           | • • 1                                 | ***     |          | ***    | सहदेव            |                     |
| 90           | •••                                   |         | , ***    | ***    | सोमक             | }                   |
| 20           |                                       | •       | •        | • • •  | }                |                     |
| 30           |                                       | **      | { • 1    | ***    |                  |                     |
| ७९           |                                       |         | : :      | ***    | •••              |                     |
| <b>ر</b> غ   | <b>हिरख्यना</b> भ                     | ,       | *        | •••    | 1 ***            |                     |
| ८६           | •• ;                                  | ••      |          | ***    |                  |                     |
| وي           |                                       | :       |          |        |                  | <b>ब्रह्म</b> युत्त |
| २०           | •••                                   | •••     | ***      | •••    |                  | Side of 11          |
| १२           | [                                     |         | उभसेन    | •••    | द्रपद            |                     |
| 3            |                                       |         | कंस      | •••    | द्रोय            | त्रप्रम             |
| 8            | <b>गृहद्</b> बक                       | ***     | •••      | क्रम्म | <b>भरवत्थामा</b> | द्रुपद              |

| पौरव<br>इस्तिनापुर | पौरव मगध | पौरव चेदि      | पू० श्रानव |   |
|--------------------|----------|----------------|------------|---|
| • • •              |          |                |            |   |
|                    |          |                |            |   |
| •••                |          |                |            |   |
|                    | •••      | ***            | •••        |   |
|                    |          | •••            | •••        |   |
| •••                |          | • • • •        | •••        |   |
| •••                |          | •••            |            |   |
|                    | ***      | **             |            | 1 |
| * * *              | •        |                |            |   |
|                    | )<br>}   | ***            |            |   |
|                    | l        | ***            |            | 1 |
|                    | f i      |                |            |   |
| संवरख              | • • • •  |                |            |   |
| •••                |          | ***            | a e e 1    | ŀ |
| <b>376</b>         |          | • • •          |            | 1 |
| •••                |          |                |            | į |
| •••                |          | वसु चैदा       |            |   |
|                    |          | •••            | 1          |   |
|                    | बृहद्रथ  |                |            | j |
|                    |          |                |            | İ |
| प्रतीप             | 1        |                |            |   |
|                    |          |                | !          |   |
| शम्तनु             | •••      | ***            | 4 4 4 1    | 1 |
| विचित्रवीर्यं      | करासम्ब  | ••             |            |   |
| <b>एतराष्ट्र</b>   |          |                |            |   |
| पार्डव             | सहदेव    | <b>विशुपाव</b> | कर्या      | - |

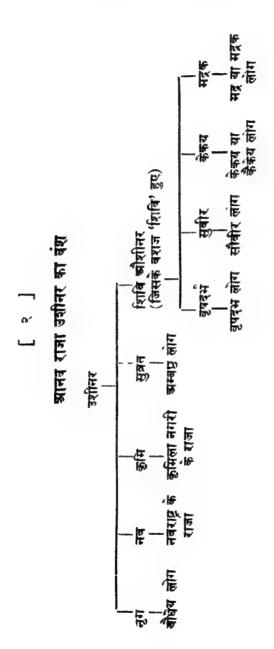

### [३] ऋषि-वंश

| पोठ सं | भार्गव        | ्र्यांगिर <b>स</b>                 | वसिष्ठ                      | भ्रन्य                                                |
|--------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ३०     | <u> उ</u> र्व |                                    | * • •                       | •••                                                   |
| 38     | ऋचीक स्रोव    |                                    |                             | दत्तात्रेय                                            |
| ३२     | जमदग्नि       | •••                                | दंवगज वसिष्ठ                | विश्वामित्र                                           |
| ३३     | •••           | . !                                | • • •                       | मधुच्छन्दाः                                           |
| ୪୭     |               | ं <b>बृह्</b> स्पति ।              | * * *                       | •••                                                   |
| 86     | •••           | दीर्घतमा, भरद्वाज                  | • • •                       | • • •                                                 |
| ४३     | • •           | • • •                              |                             | श्रगस्त्य, कोषामुद्रा                                 |
| 84     |               | विद्थी भरद्वाज<br>(भरतन गोद्दलिया) | •••                         | •••                                                   |
| ષષ્ઠ   | ••            | भरद्वाज<br>(ऋजमोढ के साथ)          | ***                         | श्रगस्य (पुत्तस्य<br>का दत्तक पुत्र)                  |
| લધ     | • • •         | करव                                | ***                         | • • •                                                 |
| ५६     | •••           | मेघातिथि फएव                       | • • •                       | • • •                                                 |
| ६६     | वाल्मीकि      |                                    | ***                         | •••                                                   |
| ६९     | •••           | वामदेव                             | * * *                       | •••                                                   |
| ७१     | देवापि शौनक   |                                    |                             |                                                       |
| ८६     | • • •         |                                    | • • •                       | जैगोषड्य                                              |
| ૮૭     | •••           |                                    | •••                         | शंख, तिस्तित,<br>पुरुडरीक, गात्तव<br>बाभ्रव्य पाञ्चात |
| ९२     | •••           |                                    | कृष्ण द्वैपायन<br>वेद्व्यास | •••                                                   |
| ९३     | ***           | •••                                | शुक                         | •••                                                   |

### [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक इस वंशतालिका के नामो का उल्लेख यद्यपि नौवें प्रकरण में है, तो भी

| श्रयोभ्या | विदेह        | श्रम्य राजा                        |
|-----------|--------------|------------------------------------|
| • •       |              | अश्वपति कैकेय                      |
|           | •••          | •••                                |
| ***       | , जनक उपसेन  | * A                                |
| • • •     | ***          | प्रवाह्य पाञ्चाल                   |
| दिवाकर    | 1            | ***                                |
| • • •     | ,            | •••                                |
| •••       | जनक जनदेव    | ***                                |
| ••        | जनक धर्मध्वज | ***                                |
| •••       |              | ••                                 |
|           |              | जनक उग्रसेन<br>दिवाकर<br>जनक जनदेव |

#### बाद की वंशतालिका

#### यह प्रसंगवंश यहीं दो जाती है।

| कुरु-पौरव     | बाहेंद्रथ | विविध विद्वान् श्रौर मुनि                         | ्री० सं० |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| परीच्चित् (२) |           | याज्ञवल्क्य अक्षराति                              | ९६       |
| जनमेजय (३)    | ***       | उहालक आरुगि, विष्वलाद्                            | ९७       |
|               | •••       | याज्ञबल्क्य वाजसनेय                               | 90       |
| •••           | •••       | श्वेतकेतु, ऋष्टावक                                | 99       |
| प्रविसीमकृष्ण | सेनाजित्  | ब्रह्मवाह का पुत्र याज्ञवल्क्य,<br>विद्रुष शाकल्य | १००      |
|               | • • •     |                                                   | १०१      |
| •••           | ***       |                                                   | १०२      |
| • • •         | * * *     | ***                                               | १०३      |
|               | * 5 *     | सत्यकाम जाबाल                                     | १०६      |

#### टिप्पशियाँ

\* ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से सम्बद्ध प्रश्न

प. क्या अनुअति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य हं ?

भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव-लियाँ तथा इतिहास सुरचित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निर्थेक सममा जाने लगा था।

पुराणों की एतिहासिक सामग्री की श्रोर श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज्यान में (श्रठारहवीं शताब्दी ई० के श्रन्त में) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा श्रीर भारतीय इतिहास का श्रनुशीलन श्रारम्भ किया, गया था। उस श्रारम्भिक श्रध्ययन सं कुछ फल भी जरूर निकला। पुगण में नील नदी का बद्भव कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्वीप को श्राधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक वर्णन का श्रनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी श्राशिक सफलताश्रों के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी वलमी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि श्रनेक जतन करने पर भी उस के श्राधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर घटनाश्रों की तिथि या कम निश्चित करना श्रसम्भव सा दीखने लगा।

अधर सन् १८८५ से १८५८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा॰ मिल, जेम्स प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमूल्य खान भारतीय इतिहास के विद्याथियों के लिए खाल दी॰। उन का ध्यान एकाएक उस कीमती और उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबल में और सब उन्हें तुच्छ जँचन लगा। उन्नीसवी शताब्दा ई० के उत्तरार्ध में अभिलेखों, सिक्कों आदि की खोज जोगों से जारी रहीं, और अब तो वह एक प्रयक्त विद्या ही बन चुकी है। अभिलेखों और सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री को रालत सिद्ध किया। इसी बोच टर्नर आदि विद्वान पालि के इतिहास-प्रन्थो— महाबंस और दीप-वंस—की आर ध्यान दिला चुके थे, और उन प्रन्थों की बौद्ध अनुश्रुति भी पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वानों का विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका।

सन् १९०४ ई॰ में विन्सेन्ट स्मिय ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास (अर्ली हिस्टरी ऑव इंडिया) प्रकाशित किया। ''ऐतिहासिक तारतन्य की तमीदा का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव हैं?।" किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को सब में पहला ऐसा प्रन्थ लिखा जिम में भारतीय इतिहास की विविध सामग्री—अभिलेखों, सिक्कों, ऐशी तथा विदशी बृत्तान्तों आदि—की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरंग कर एक श्रृङ्खलाबद्ध बृत्तान्त

१. प्राचीन भारतीय लिपिमाला, हितीय संस्कः, पू. ३७-४१।

२. पोलिटिकल साइम्स कार्टली, न्यू यौर्क, वि॰ ६४, प्र॰ ६४४। २९

तैयार किया गया था । अपने प्रन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सानवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरु हांता है, और उम से पहले के मब युग इतिहास के लेत्र से बाहर हैं। "भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहाम एक सनाननी हिन्दू के लिए ईसवीं सन से तीन हजार बरम पहले शुरु होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों खोर पाग्ड के पुत्रों के बंच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नाम के बड़े महाकाव्य में बर्गन है। परन्तु आधुनिक आलोचक चारगों की कहानिया में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता...." इत्यादि (चौथा संस्क०, पू० २८)।

#### इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीब शुरू होता है ?

श्रमुश्रीत का एतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न भी गुंथा हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करने है, हमें कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इनिहास आरम्भ किया जाय तो वह एक निर्जीव श्रम्ध घटनावर्ली मात्र प्रतीन होता है। पहले की घटनाओं को समसे बिना उस घटनावर्ली को कोई युद्धिसगत व्याख्या नहीं हो पाती। भारतीय सभ्यता को वृनियाद बड़े अश मे उस काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होता है, और सम्याओं के विकास का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक मभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मंखाओं का विकास सममने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। इनिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का युत्तान्त है। यदि एस वृत्तान्त का कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, या हमें उलके हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है. या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरे बची नहीं रह सकी, तो इस का यह अर्थ नहीं कि वह श्रंश था ही नहीं। उस अर्था के

बिना दूसरे अंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग में हमारे पूर्वज जंगलों को बहुनायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के ंपक्के मकान भी काल की सुद्रता के कारण शताब्दियों के आधी-पानी में नष्ट हो गये हों और उस का कोई ठांस अवशंप बचा न रहा हो. तां हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई। यह ठीक है कि सभ्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण घटनायें श्रपने चिन्ह छोड़ जाती हैं. किन्त बाङमय और साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? और वह वाङमय ठांस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहे-लनीय है ? सूतों और चारणों ने उस पहले काल के ब्रुनान्त की बहुत सँभाल कर रक्त्या था। आधुनिक आलांचक यदि चारणों के बृत्तान्तो को सुलक्षा कर उन में सं इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की आयोग्यता है। यह ठीक है कि वाङमय के इन सुद्दम श्रवशेषों की श्रालोचना बहुत श्राधक नाजक और कठिन कार्य है, और इस में सफलता दुर्लभ है। किन्तु पहले काल के इतिहास की यह सामग्री मैाजूद है, और इस के रहते हुए केवल इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलमा नहीं सकते, उस काल का शागैत-हासिक कहना एक अनगंल वान है।

#### उ. प्राचीन श्रायों का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति-हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० सं बहुत पहले शुरू हाता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता। उस सभ्यता और संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाङ्गय में मिलता है। प्राचीन पौराणिक अनुश्रुति भी उसी वाङ्गय का एक अंश है। किन्तु विद्वानों का एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्रुति की अवहेलना करता और बाकी—मुख्यत: धार्मिक—वाङ्गय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का ढींचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, त्राह्म तु उपनिषद् मूत्र यन्य न्युग या उत्तर नैहिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग (epic period) श्रीर बाद्ध युग मे बाँटना है, जिम के बाद वह एका-एक पारसियों श्रीर यूनानियों के शाक्रमण नथा मीर्य साम्राज्य का उल्लेख कर दालता है (जैमे, रेप्सन—पश्यट इंडिया में)।

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म और वाड्मय का ही विकास होता रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनिक घटना पारिसयों और सिकन्दर का आक्रमण ही था। पहले इतिहास का युग-विभाग धर्म और वाङ्मय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनितक घटनाओं के अनुसार। अर्थ युवती अर्थ जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है। इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आर्थ लाग पारसी आक्रमण से करीब एक हजार बरस पहले वायव्य सीमान्त से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए, और उस आक्रमण से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का नथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आर्थ हो गई और उन सब प्रदेशों में आर्थ भाषायों बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में केई राजनैतिक घटना नहीं हुई! कैमी उपहासास्पद स्थापना है!

यह सिद्ध हो चुका है कि उम काल के आयों में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, नथा राजनैतिक चे ता और संचेष्ट्रना पुष्कल रूप में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना और संचेष्ट्रना के रहते हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थृल दृष्टि का भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिगाम है जो एक लम्बा घटनापूर्ण करामकरा के बिना पैदा नहीं हो सकता था। बाद के युगों में अनेक विजय की धारायें मारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में में काई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किमी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic)

परिवर्तन हो पाता। आयों की विजय भारतीय इतिहास की सब में बड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल में वह हुई उस राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना अपने का उपहासास्पद बनाना है।

यह उपहासाम्पद स्थिति इम विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद कुछ कुछ खटकती है, श्रीर इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक घटनाश्रों के निर्देश जांड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडीनेल श्रीर कीथ के वैदिक इंडक्स में) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करने हैं। किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; श्रीर उस में श्राने वाले घटनाश्रा के श्राकिस्मक निर्देशों को इबट्टा कर के न ता उन का पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, श्रोर न उन्हें नत्थी कर के केई श्रुष्ट्रकाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है।

अन्त का, इस न्यापार में बिफल हो कर ये विद्वान् यह पोषणा कर देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में एतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक अलग विवाद का प्रश्न है, और यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाङ्मय—पौराणिक अनुश्रुति—का निकम्मापन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता। दूसरं पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का बैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भग्मार बैसा सिद्ध नहीं करती; मिल मिल राज्यों में घटनाओं का बुनान्त दिख कर भेजने का विशेष प्रश्नन्थ था; पहले चालुक्यों का इतिहास हो में। बरस पीछे दूसरे चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते हैं कि मध्य काल में आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह कक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलोकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता और पारलोकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रश्न हो गया, जो इतिहास की उपेना का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहास की उपेना का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहास की उपेनी का जारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहास

तथा उस मे धर्मोपदेश की दृष्टि मे अनेक मिथ्या कथायें मिला दी गई: चौर इस प्रकार विगड़े हुए ऐतिहासिक वाङ्मय के। पा कर आज हम हिन्दु श्रों में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल में वह श्रभाव श्रवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा रहेगा।

#### इ. 'पुराण-युग' तथा पाराणिक अनुश्रति का अन्य उपयोग

इस के श्रतिरिक्त हम यह देखते है कि जो विद्वान पौराणिक श्रनुश्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेता की चेष्टा कर अपने का उक उपहासास्पद श्चिति में डाल लेते हैं, व स्वयं भी तो पुगर्शा में पूरी तरह अपना पीछा नहीं छड़ा पाते । भार्तितंऽपि लश्ने न शान्ता व्याधिः । अपनी विचार-सर्ग्ण के अन्तिम यक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचने हुए मानो व स्वयं भिभक्ते हैं। उन के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुगण-युग ( Fpic period ) रहता है। उस पुगल-पुग से क्या अभिशय है ? जिस काल में पुराल और महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय में नहीं, क्योंकि वह तो शुग राजास्त्रों (लगभग १९० ई० पूर्) से गुप्त राजास्त्रों तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-यम बृद्ध-काल से ठीक पहले का है—वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमाना कल्पनानुसार पुरागों श्रीर महाकाव्यों मे उल्लेख है। फलतः वे यह मानते हैं कि पुराग् भले ही विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में एसी सामग्री है जिस से एक अतीत काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र श्रांकत किया जा सकता है। तब क्या उन से उस अनीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त नहीं दहा जा सकता ? क्यो नहीं ?

रूसर, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग, ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, बिदेशी वृत्तान्तों आदि में मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का डाँचा मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है। फिर 'पहले काल के इतिहाम के विषय मे उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्यो समक्षा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसगन उपयोग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्यों न उस की पूर्ग छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ?

#### ल. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार

जन्नीसवी शताब्दी ई० के अन्त और वीसवी के आरम्भ में एक नये सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानबीन की जुनियाद डाल दी है। इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयांग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयत काशी-प्रसाद जायसवाल के है । पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीज आब दि किल एज ने पहले पहल इस नई सरिए। की सूचना दी । जायसवाल ने श्रेश्युनाक पेंड मीर्थ कीनोलोजी, दि ब्राह्मिन गम्पायर आदि में उसी सरिए पर आगे खोज जारी रक्खी । १९२२ मे पार्जीटर का युगान्तर-कारी प्रम्थ पन्ध्येंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रंडीशन प्रकाशित हुआ। वह तीस बरस के परिश्रम का फल और एक म्थायी मृत्य का प्रामाणिक प्रंथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान किर्फेल ने पार्जीटर के पुराख टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराख पक लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर की सूचना महामहोपा-ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषरा दि महापुराखन ( न॰ नि॰ क्रो॰ रि॰ सो॰ १४. पूर्व ३२३ प्र) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहाबलोकन कर पुग्णों का जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं। श्रामलेखों के अध्ययन ने यदि पराणों की विश्वसनीयना को सन्देह में हाला था. तो इस की पृष्टि भी की है। पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐक वंश की एक शास्ता था, और विनध्य की पूरवी दूनों में कभी राज्य करता था । खारवेल के अप्रभिलेख ने उक्त बार की पुष्टि की है। (ज॰ बि॰ आ॰ रि॰ संा॰ १३, पूर २२३)। रूपरेका का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा०

सीतानाथ प्रधान की दि काने लो जो अंव एड्येंट इंडिया प्रकाशित हुई है, (कलकत्ता १९२७)। वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मैंने उसे सरसरी दृष्टि स देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धित वही है जो पार्जीटर और जायसवाल की है, नथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा० प्रधान का मत अनेक अंशों में उस के अनुकल पर कहीं प्रतिकृत भी हैं। उन्हों ने राम दाशरथि के आठ पार्दी पहले से महापद्म नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भागत-युद्ध की तिथि उन्हों ने ११५० इं० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिगामों का पार्जीटर और जायसवाल के मतो के साथ बारोकी से मिलान नहीं किया, इस लिए म अभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतो को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा।

डा० हमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पालिहिकल हिस्टरी आँव पन्त्येट इडिया (प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग किया है, परन्तृ एक दूमरं ढंग से । उन का प्रस्थ अनेक अंशों में स्मिथ की अली हिस्टरी में अच्छा है । उन की यह बात प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास का आरम्भ से अन्त तक एक समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है—ऐसा नहीं कि शुक्त में वैदिक, उत्तर वैदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकदनी, मौर्य, शुंग आदि युग । उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से कुछ पहले, परीक्षित के समय तक, म्बीच ले जाने का जतन किया है । उस काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक वाङ्मय— ब्राह्मण प्रस्थ, उपनिषद् आदि—,बोद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रुति हैं। प्राखुद्ध काल में व पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं—(१) पारी चित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का उत्थान, और (५) काशी-राज्य का श्रवःपात तथा कोशल का श्रभ्युद्य।

पौराणिक अनुर्भात के अनुमार ब्राह्मण प्रन्थ और उपनिषद् महाभारत-युद्ध के ठीक बाद वने, इस लिए उन में अर्जुन पारडव के पीते राजा परीचित और उस के वंशजों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से हैं। यहाँ से रायचीधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीचित के पहले कौरव-पारडव-युद्ध होने की बान मुना जाती है। किन्तु रायचीधुरी को इस यद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( पू० २० ) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं-"रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद (१०, ५३, १४) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है. पर उस का केशल से सम्बन्ध नहीं बताता " (पूर्व ४७)। वैदिक साहित्य की जुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि बेद में बरगद के पेड़ और तमक का भी उल्लेख नहीं हैं। ये वस्तए वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वाली की बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रही होतीं तो क्यों इन का उल्लेख वेद मे आवश्यक रूप से होता। उसी दशा में वंद की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं। राम और सीता की ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेचा थी तो हमारे विद्वान मित्र को वह कीटिलीय अर्थशास (१,६) में मिल सकता था।

उपनिषदों नाला राजा जनक कौरव परीक्षित् के छः-सात पीढ़ी बाद हुझा था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक बंश का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचौधुरी कहते हैं—सम्भवतः वह वही हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है ( पृ० ३१ )। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अर्जुन पायडव के पोते परोचित् के डेढ़ सौ वरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! सौर उस के बाद पुराखों से मोरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछंड वैदेह राजा शीर्षक के नीचे राख देते हैं!

बुद्ध के समय से कुछ हो पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और इस के साम्राज्य में गांदावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह रायचीधुरी ने अनेक प्रमाण दं कर मिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रनर्दन द्वारा हैहयों के परामव का उल्लेख है (पू० ६१-६२)! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं हारा मध्य देश के शुग या काएव राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत की जाती, तो वह इस युक्ति का ठीक नमृना होता! प्रनद्न और उस से हारने वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-किंट में अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्दन की कालस्थित के लिए महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के लिए कैस है ? इस पद्धात के विषय में हमें यही कहना है कि न हि कुक्कु आ अर्थ भाकाय अर्थ प्रस्ताय कल्पते। यदि अनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की पूरी झानबीन कीजिए, इथर उधर से केवल उस के हुकड़े मत उठाइये।

किन्तु इस के वावजूद हम यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले काशी की शक्ति के विषय में रायचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महस्व-पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है। रूपरेक्षा में उसे स्वीकार किया गया है (नीचे ६ ८१)। इस प्रकार अनुश्रुति-गम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न करने तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैने अनेक गौण अंशों में पार्जीटर के विकद्ध रायचौधुरी की बात को माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा।

#### ए. पार्जीटर का कार्य

जायसवाल और पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने अपने मन्य के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परत्न की है, उस के विकास का इतिहास खोजा है, और उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का विरोध करते हैं श्रेयदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना होगा शक्या वैदिक साहित्य का चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है शि और है तो कब शि इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है। अगले तीन अध्यायों में अनुश्रुति की रचा का, उस के रचकों का, उस की संहितायों तथा उस की शाखायें बनने का इतिहास इकट्टा किया गया है, जो कि अनुश्रुति की हो परीचा से हो सका है। अब अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार को मिलावट हुई है उस का वर्गी-करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य और कौन सी कल्पित, इत्यादि।

इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छ: अध्यायों मे पौराणिक वंशा-वित्यों का विवरण दं कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। वंशावित्यों में रातियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की रातियाँ हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूक्ष्म आनर्बान का एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है।

इस प्रकार की सूर्म छानवीन अगले १२ अध्यायों में है जो प्रन्थ का मुख्य भाग हैं। इन में राजवंशाविलयों की, चतुर्युगी के कार्लावभाग की और बाह्मण तथा ऋषि-वंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशाविलयों के व्यक्तियों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ कल्लेख मिला है उसे परस्व कर उन की समकालानना निश्चित की गई, श्रीर उन समकालीनता श्रों के सहार वंशा-विलयों का एक श्रच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यहां पार्जीटर की खोज का सार है। इस से पाया जाता है कि कुत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास के वैसे ही युग थे जैसे राजपृत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि। बाद मे सृष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। श्रन्तिम चार श्रध्यायों में पार्जीटर ने श्रपनो खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं।

#### एं. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

रूपरेखा के इस खरह में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है. वह मुख्यत: पार्जीटर को उक्त म्बोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन से मतभेद हैं, या मैने कुछ र्श्वातिरक्ष लिग्वा है, उस का निर्देश भी यभास्थान टिप्पिग्यों में कर दिया है। विचारणील आलोचक उस इतिहास की युक्तिसंगत श्रीर सामञ्जस्यपूर्ण पायेगे; उस की घटनावली में एक शृङ्कता तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हे स्पष्ट दृष्टिगोचर होगो। किन्ही असम्भव अन्ध विश्वासी में वह हमें नहीं ढकंलता । उस के अनुसार भारतीय आर्थ राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध सं अन्दाजन ९५ पीढ़ां अर्थान् करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुक्त होना है। स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर १५० ई० पु० तथा जायस-वाल १४२४ इ० ५० रखने हैं। इस प्रकार आर्थ राज्यों का आरम्भ पौरासिक अनुअूति के अनुसार अदाई तीन इज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, और उस से श्रर्थात् इस्वाकु श्रीर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रारीतिहासिक है। आधुनिक विज्ञान की मानी हुइ बातों में और इस परिशास में कुछ सो बिराध नहीं है। कई प्रचलिन विश्वासी का— जैसे इस बात का कि आर्य लोगों न उत्तरपांच्छम सं भारत पर चढ़ाई की थी-यह इतिहास जरूर विरोध फरता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार है; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाग्रो पर आश्रित नहीं है। पार्जीटर का यह कथन विलकुल सही है कि वद में ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आयों का वायठय कोगा से जाना प्रमाणित करनी हा। वेद के बिद्वानों को भी यह बात माननी पड़ी है ( उदाहरण के लिए कीथ—कैम्बिन हिस्टरी, पृ० ७९ )। रावो के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णन है, पर यह लड़ाई आर्थों के उत्तरपिच्छम से पूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह कोर्रा आधुनिक कल्पना है। सुदाम, दिवादास, वध्यश्व आदि राजाओं का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर उन को काल-स्थिति, उन के कम आदि के विषय में कुछ भी नहीं बतलाता। अनुश्रुति के अनुसार वे सब उत्तर पद्धाल के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद को भाषा उत्तर पद्धाल की प्राचीन बोलो है।

सच कहे तो भारत की जातिबिषयक (Ethnological) और भाषाबिषयक स्थित स उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास की त्वह संगति होती है, और वह उस को पूरो ज्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों हारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में सब सं बड़ी और स्थायी महत्त्व की घटना है। आयों के उस विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार ज्याख्या उक्त अनुश्रुतिगम्य इतिहास ही करता है, और दूसरो कोई चीज नहीं करती। यदि पौराणिक अनुश्रुति भूठ है तो बिना जाने बूमे इतना बड़ा सामञ्जस्य क्या केवल घुणाचर-न्याय से हो गया ? और यह भूठ को मोनार किस के हित. किस की स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी को गई ?

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मैं अपनो तरफ से पौराणिक अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ। एक तो, अनुश्रुति-गम्य इतिहास आर्यों का भारतवर्ष में जिस कम से फैलना बतलाता है, वह भौगो-लिक सिद्धान्तों के अलरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला और दिन्स्तन में आर्यों के फेलाब के इतिहास का सिहाबलोकन नीचे ५ १११ में किया गया है; वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्य लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरी होर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पिन्छमी आँचल का विजय करे, और पीछे धीरे धीरे पूरब तरफ बढ़ते जाँग। पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर अंग-वग-किलग, फिर अरमक-मूलक, इत्यादि कम सर्वथा स्वाभाविक है। यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात है कि अग से आयों का प्रवाह वग तथा किलग की तरफ फैल कर गोदावरी की आर्य बिन्तयों में जा मिले, और छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश मे अटवी-राज्य विर कर बने रहे (दे० भारतभूमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण)।

दुसरे, अनुश्रुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयीं के फैलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नय देशों की जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर भाषाद करते रहे हों. सा नहीं हुआ। प्रत्युत विना किसी योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय राज्यों में से निकल कर साहसी चत्रियों और बाह्यणों की टुक-ड़ियाँ नये देश खोजती. और नये जंगलों के। साफ कर आश्रम और बस्तियाँ बसाती गईं, जिन के आधार पर अन्त मे नये राज्य खड़े हाँ जाते रहे। फैलाव और उपनिवेशन (Colonisation) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय आयीं के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस शैली में उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आर्ट उपनिवेश बसते गये; उस के बार गोदावरी-काँठे मे अश्मक-मूलक की स्थापना हुई ( ५ ७५ ), फिर पाएड्य और सिंहल की बारी आई ( ५५१०९-११० ); अन्त मे वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और भारतीय द्वीपावली मे जा पहुँची । सिहल तथा बृहत्तर भारत मे आर्थी के फैलाव का ष्ट्रतान्त पौराणिक अनुश्रृति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानो से, जाना जाता है, उन उपादानों की प्रामाणिकता सर्वसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उस फैलान और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फैलाव की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूबहू एक है। क्या यह सामञ्जस्य केवल घुगान्तर-याय से है ?

फिर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आर्थी का फैलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वामाविक सातत्य और एकसूत्रता, जो पौराणिक अनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्या यह सामञ्जस्य और एकसूत्रता पौराणिक अनुश्रुति की सामान्य सचाई का अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ?

#### अो प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराख-युग (Epic Period) कोई प्रथक युग नहीं

अनुश्रुतिगम्य इतिहास आर्यावर्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास
है। उस को म्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है। अब
तक जो हम प्राचीन इतिहास का धार्मिक और वाक्मयकृत ढाँचे—वैदिक,
उत्तर वैदिक आदि युगों—में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध
राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक वाक्मयिक ढाँचे में पुराण-युग
(Epic period) एक राजत वस्तु है, जिस का कोई अर्थ नहीं है। पुराण-युग
का अर्थ यहि पौराणिक अनुश्रुति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग
बहत कुछ वैदिक युग ही है, और कुछ अंश में वह प्राग्वैदिक— अर्थात वैदिक
अर्थियों के समय से पहले का—है, जैसा कि इद्दृह्ह में भली भाँति स्पष्ट हो
चुका है।

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है।
नमूने के लिए खा० राघाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इंडियन शिपिंग या डा०
रमेशचन्द्र मजूमदार की कार्पोरेट लाइफ इन एन्ट्रयंट इंडिया देखिये। दूसरे अंथ में
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का
विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक युग पहले आता है
जिस की सामग्री वैदिक वाङ्मय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई
बार पुगण-युग, फिर बुद्ध-युग। यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का,
मद्यपान का या वेषमूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर।

धार्मिक वाङ्मय ही मुख्य आधार है, लौकिक अनुश्रुनि की उपेत्ता को जाती है। इस दृष्टि में अब आमूल पिवर्त्तन होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रुति के अनुसार गजनैतिक घटनाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विपयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है।

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँवा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फँमा हुआ है। मैं समफता था पार्जीटर की खाजों को पहले-पहल एक शृंखलाबद्ध भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक अंश और यह खएड लिखा जा चुकने के बाद डा० मज्मदार की औटलाइन ऑव परेषेट इंडियन हिस्टी एंड सिविलिकेशन (प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा) प्रकाशित हुई; उस में भो मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुति का मार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया। आउटलाइन में वही पुराना ढाँचा—वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि—है। मजूमदार समूचे अनुश्रुतिगम्य इतिहास को पुराल-युग में ते आये हैं, मानों वे वैदिक और उत्तर वैदिक युग के बाद की घटनायें हों, जहां असलीयत में उन में से बहुत सी प्रायिद्ध और बहुत सी प्रायिद्ध भारे बहुत सी वैदिक युग की हैं! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज प्राचीन भागतीय इतिहास में हमारी दृष्ट की जड़ में बदल देती है, सा समम लेना चाहिए।

#### र्मा. क्या पाचीन श्रायीं अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक

#### बुद्धिका स्थभाव या ?

जो लांग केवल वैदिक वाङ्मय सं प्राचीन आर्थी को सभ्यता का अन्दाज करते हैं, ये इस परिएाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आर्थी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिएाम अनेक गहरे तात्विक प्रभां का खड़ा कर देता है। वैदिक मे गुप्त युग तक के भारतीय आर्थ एक प्रतिभा-

शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अभाव था ? क्यों ? क्या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रैकालिक दुर्बेलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्बेलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त्तव्य की, जिसे संसार की अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निवाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करने रहे ? क्या हिन्दुओं में लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा-भाविक अभाव है ? वे केवल परलांक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिशाम की मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि यह परिगाम स्वयं श्रान्त है, वह श्रायों के वाक्रमय के एक बड़े श्रंश-राजनैतिक अनुश्रृति-की उपेचा करने से पैदा हुआ है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की गजनैतिक अनुश्रुति से उन के आरम्भिक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामञ्जस्य-पूर्ण बुद्धिप्राद्य इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुञ्जाइश ही नहीं रहती। किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रति बुरी तरह उलमी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्यों एसा हुआ ? क्यों इम ने अपने इतिहास की भूलभुलैयाँ में डाल दिया था ?

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों का देते हैं। वे प्राचीन आर्य वाङ्मय के दो विभाग करते हैं—ब्राह्मणिक और चित्रय; पुराण-इतिहास को वे चित्रय वाङ्मय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानो पुराणों और ब्राह्मणिक वाङ्मय मे विरोध रहा हो (प्रा॰ अ॰ पृ० ४३)। फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय मे विशेष रूप से सच है (पृ० २, ६०-६१)। आप इस के कारणों पर विचार करते हैं कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्त क्यों था (पृ० ६१-६३), और उसी प्रसंग में विभिन्न

प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते हैं। पुराण भी आगे चल कर श्राह्मणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने उन में बहुत कुछ मिलावट की। फलतः ऐतिहासिक अनुशृति भी दो प्रकार की है—एक बालिएक और दूसरी चत्रिय ( अ० ५) । ब्राह्मणों ने प्राचीन चत्रिय अनुश्रृति में बहुत सी गर्पे मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बृद्धि न होने से एक लाभ भो हन्ना। वह यह कि वे प्राचीन अनुत्रृति और नई मिलावट की अस-म्बद्धता और परम्पर-विरोध को न पहचान सके, और फलतः प्राचीन अनु-श्रति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्ताओं और उन के पाखरड के विरुद्ध थे उन्हों ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया ( पृ० ६१ )। उन मे ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि आग-वत पुराण उन्हों ने ९ वीं शनाब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का बुत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ भी वृत्तान्त न बढाया ( पू० ५७ )। ब्राह्मणों का यही अपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिच था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब थी, उहों ने जान बुक्त कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो उन के पाखरहों की विरोधिनी थीं ( पू० ९-१० )।

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुक्ते एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती दोखती है। एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें लिख गयं है कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राह्मण एक जात थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थापना को मम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्पृति पर ही निर्भर होता था। यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विचादमस्त अवश्य है। ओमा, जायसवाल, भएडारकर आदि मारतीय विद्वान वैदिक काल से भारतवर्ष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं (नीचे & १४)।

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को ब्राह्मिक और चत्रिय न कह कर त्रयी और इतिहास कहा जाना तो ठीक होता। उन में किसी जात के भेद का सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और चत्रिय श्रलग श्रलग श्रीणयाँ ( classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाङमय में चत्रियों का भी श्रंश है-हिरएयनाभ, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है: श्रीर ऐतिहासिक वाङमय में ब्राह्मणों का भी अंश है-स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदन्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङमय श्रीर ऐतिहासिक वाङमय का पार्थक्य केवल अमविभाग का सचित करता है। उन का भेद केवल रुचि का और विषया का भेद है। उन दोनों वाङ्मयो में भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी। स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण दियं हैं कि त्रयी-बाङ्मय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता. उस के दैनिक स्वाध्याय का अनुयाग करता, उसे देवताओं की मधु हाब बतलाता तथा अधर्व वेद को उस पर निर्भर कहता है ( पू० ३० टि० ५: पू० ५५,५६ )। इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ( ६ ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी यदि "पुराणों मे ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मिण्क वाङमय के कथनों से भिन्न हैं" ( पु० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो ''ब्राह्मिकि'' वाङ्मय के बन्धों में परस्पर भी है, और उस का कारण यह है कि प्राचीन आर्थों में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता और गहरा विचारने की आवत था। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाआं का या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका, तब ब्राह्मणों या "ब्राह्मिणक" वाङ्मय में (ध्यान रिखये, त्रयी या "ब्राह्मिणक" वाङ्मय कंवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव कहना ऐसा ही है जैसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशास्त्रियों में ऐतिहा-सिक झान का अभाव है। विभिन्न विषयों के विशेषहों को दूसरे विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, और उस के कारणों को खोजना अनावश्यक: एतिहासिक श्रानुश्रृति कं जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी ब्राह्मिएक श्रोर स्तिय न कर् कर धर्मापरेशपरक श्रीर इतिहासपरक कहना ठीक होता, क्यांक उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का सम्बन्ध नहीं दीखता। ब्राह्मणों ने एतिहासिक श्रानुश्रृति में वे बाते भी रहने दीं जो उन कं स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे श्रान्धे थे श्रीर एतिहासिक बुद्धि से विज्वत । पर क्या इसी युक्ति से उन की सत्यपरायण्ता सिद्ध नहीं होता ? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत बस्तु में नई बातें टांक दी, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही हाता।

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान यूम कर एतिहासिक सचाइयों की विद्याया, मुसे युक्तियुक्त नहीं प्रनात हाता। कुछ लोग एनिहासिक सचाइयों को हर देश और काल में छिपाने हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाने होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष का से वैसा क्यों कहा जाय? पार्जीटर का यह विचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जान या एक श्रेणों थी, उस श्रणों के कुछ सामृहिक स्वार्थ थे, और वे स्वार्थ एतिहासिक सचाइयों की छिपान से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जान न थी, वह केवल बिहानों विचारकों और पुराहितों की श्रेणी था। वेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; पर ब्राह्मण-श्रेणों में इतनी विचार-स्वतन्त्रता और इतना मतमेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से श्रेणों के एक अंश का लाभ हो नो दूसरे की हानि हो सकती था। फिर कुछ सचाइयों का छिपान से ब्राह्मणों को लाम हो सकता था, तो कुछ को छिपान से चित्रयों को भी। एसी क्या बात थी कि ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी एतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, छीर चित्रयों का सदा उन्हें न छिपाने से ?

पार्जीटर का कहना है कि त्रयो-वाङ्मय ने वेदों के संकलनकर्ता का नाम जान बूक्त कर ख्रिपाया है, 'ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को श्रृंखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक पड्यन्त्र

वीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह बाद बलाया कि वेद सनातन काल से चला आया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था....." (पू० १०)। किन्त कीन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद ( त्रयी या श्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों ने अवश्य चलाया, किन्त यास्क सं पहले का वह कीत्स मुनि क्या ब्राह्मण न था जिस की यह घोषणा थां कि अन्यंका हि मन्त्राः -- मन्त्र निरर्थक हैं ? वेद के। सनातन कहने का जिम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है ? श्रीर यदि है तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे ? बंदविरोधो विचारों के नेताओं में भी तो वही थे। श्रीर क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय रहा है ? वंद सनातन है का क्या अर्थ समका जाता है ? कोई उस के अब मात्र का सनातन मानते हैं, तां कोई उस के शब्दों को भी, और इन विषयो पर व अद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं: भले ही उस विचार में अन्य विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ की उस विचार का मूल प्रेरक कहना निपट अन्याय है। और वेद के सनातन हाने की बात में, और वेद-व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की नौबत कैसं व्यातो है ? यदि वद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है. नो भी व्यास ने उस का ऋकु युजुः साम में और ऋषियों तथा देवताओं के अनुसार सुक्तों में विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ? श्रीर अन्त में, सनातन कहते किसे हैं-स्या सुदूर पूर्वजी की बस्त की नहीं ? यास्क से पहले के जा ऐतिहासिकाः " "सनातन" वंद के अन्दर इतिहास की गायाये देखते थे, उन्हें वंद का इतिहास बतलाने में क्या संकांच था ? त्रयी-वारूमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया. इस का

१. निरुक्त, १,१४,२।

२ निरुक्त २, १६, २; १२, १, ८; १२, १०, १।

कारण नि:सन्देह स्पष्ट है। और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरिचित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग—इतिहास—का काम था।

इस कथन में कि ''त्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological) व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया" (पृट ६६), फिर ब्राह्मण श्रंणी पर अकारण दोषारापण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक और वास्तिवक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही हैं। प्राचीन नोतिकारों के नामों का दृष्टान्त लीजिये। कैंदिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस दंग से उल्लेख किया है जिम से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, बाद में नामों को समानना या समानार्थकता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समस्त जाने लगे?। लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कैंदिल्य एक ब्राह्मण ही है।

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में गितहासिक बुद्धि जी श्रीर मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास आंग कहानी का भेद भूल कर पुगने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास-पुराण अन्य मध विषयों की तरह पारलैं। किक धर्म की सेवा में धमीटा गया; किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेले बाध्यणों पर नहीं, साग ज्ञांत पर है। विशेष कर मध्य काल में जब हमारे जातीय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलीं किक जीवन का महत्व बंतरह बढ़ गया, और सब लैं। किक विषय तुच्छ समके जा कर उस क गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास का भी उदंश धर्मीपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मीपदेशपरक

१. दे॰ रा॰ भण्डारकर—कार्माहकेल लेक्चर्स १६१८, ३ ए, विशेषत: ए॰ ६४ टिप्पणी।

कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गईं। किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। और समूची लाति का यह रोग विशेष काल और अवस्थाओं को उपज था। सदा से न तो आर्थ जानि में और न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक और दृष्टान्त उस रोग के न्वरूप को ठीक प्रकट कर ग है, और यह भी मृचित करता है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मृस्लिम जमाने में लोदीवंशावतंस श्रद्धमद नृपति के बेटे लाडसान के लिए एक हिन्दु लेखक ने अनंगरंग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी। व्यावहारिक उपयोग के विषय में उस ने भगे ही कुछ नई बानें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों की कियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के बात्स्यायन के कामसूत्र के वर्णन के। ज्यां का त्यां रख दिया है, यचिप वात्स्यायन-कालीन देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नक्रों से मिट चुका था! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बिह्या नमृना है।

#### \* ५. श्रायीं का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना

श्रार्य लोग भारतवर्ष में उत्तरपिछ्यम से आयं, यह प्रचलित विश्वास है। श्रमुश्रुति का परिगाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के लिए कोई म्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है (प्रा॰ श्र॰, पृ० २९७—३०२)। दे० नीचे छ १२।

किन्तु यदि ईरान में आर्य लोग भारत में गयं तो क्या ईरानी अनुश्रुति में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरवा से ययाति तक और उस के बाद अनु और दुधु के वंश में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्यों के समान पूर्वज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्थों में वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुश्रुति के अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस दृष्टि से पारसी ऋौर पौराणिक अनुश्रुति का तुलनात्मक ऋध्ययन करना अभीष्ट है।

### \* ६. क्या मानव द्राविह थे १

भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और मळ दो वंशों या जातियों के थे। कहानी के अनुसार इस्वाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और पुरुतवा ऐल भी मनु का दोहता। उस कहानी के दोनों अंश म्पष्टतः कल्पित हैं। पहला श्रंश, कि इच्चाकु शर्याति श्रादि मनु के नौ या दस बेटे थे. इस कारण श्रविश्वसनीय है कि एक पोढ़ी में उस युग मे एक गाउय श्रयोध्या से बिहार, पक्षाव आर गुजरात तक न फैल सकता था । तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे. और वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कल्पित है। ऐळ वश एक पृथक वंश प्रतीत हाता है, जो नवागन्त्क है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फैलता है। मानवो और **ेळों के सिवाय** संदियुम्न नाम के एक तीसरे वश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्यम वश की भी मन में जोड़ देती है। पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और सौचुन्न क्रमशः द्राविड, आर्य और मुड जातियाँ हे। मुक्त मानवों के द्राविड हाने की बात ठीक नहीं लगती।

इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐकों में आरम्भ में कुछ भेद अवश्य है, और मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों को ब्राविष्ठ मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दिच्या के राचसों से मानवों का जगातार विरोध दीखता है; दािच्यात्य जातियों से मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न और मिनित है। ठीक, आवध और विहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब नक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ सिद्ध नहीं होना। वह मिश्रण क्या एक पहली अर्थ बोली का नहीं हो सकता ?

भाषा-विषयक उक अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानेली ने यह वाद चलाया था कि भारत में आर्थीं का प्रवाह दो बार आया। पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त में मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा आया जिस ने पहले आकाशाओं को पूरव, पिटल्लम और दिक्लन ढकेल दिया?। पार्जीटर कहते हैं यह किए कल्पना है। सा ठीक है। किन्तु इस कल्पना में वायव्य सीमान्त से आने की बात ही किएता का कारण है, क्योंकि यदि आर्थ प्रवाह उधर ने आता नो सामान्त पर शुद्ध आर्थ भाषा होती। किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई किएता नहीं है। मानव और ऐक दोनों प्रथक पृथक आर्थ जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले और दूसरी पीछे भारत में आई।

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्थ कहते हैं, उस का बह शुद्ध-आर्थ-पन किस बात में हैं ? इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना उत्तर पद्धाल के ऐक राज्य में हुई थी, और इम लिए उस दश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारियों का होना ग्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आर्थ थी, और उस के पूरव प्राचीन अवध की जो भाषा बी वह मिश्रित थी—क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषायों मात्र नहीं हैं ? और क्या अबधों का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातीय मिश्रया को स्वित करता

कस्पैरेटिय ग्रामर ग्राव दि गौडियन लैंग्वेजेज़ (गौडीय माणाचों का तुसनासक व्याकरका), १८८०, सुनिका ए० ११।

है ? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की बालों में ऋग्वेद जैसा काई मन्थ नहीं लिखा गया जा उस बालों का टकसाली बना देना औं इसरी बोलियों को उस की अपेजा मिश्रित ?

यदि अवधों का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सृचित करता हो तो भी उम मिश्रण का स्पष्टतः हाविड सिद्ध किये विना मानवों का हाविड होना सिद्ध नहीं होता ! विहारी भाषा में आजकल के भाषा-विज्ञानियों ने मुड प्रभाव टटोला है। अवधी और बिहारी में कई आंशों में समानता है। जहाँ तक मुक्ते माल्म है, अवधी में विशेष हाविड प्रभाव किसी नैक्क ने सिद्ध नहीं किया।

# \* ७. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जातियाँ; लंका के राक्षसीं और वानरों के आधुनिक वंशज

पागणिक अनुश्रुति में मानवों और ऐकों का अर्थात् आयों का ब्रुत्तास्त हैं, किन्तु उन के साथ सम्पर्क में आने वाली अनेक अनार्य जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पृवेतों को देवता वना, देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत तक बना देने की भी है। यह काई प्राचीन आर्यों का ही विशेष दोष नथा। पौगणिक अनुश्रुति में जिन अनार जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कहयों के नाम उक्त कारण से इतने किल्पत कथामय (mythical) हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप अम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियों थीं या कल्पित जीवयोनियाँ। पाजींटर ने आयों का इतिहास टटांलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष हिए रस्य कर उन्हीं के इतिहास के लिए अनुश्रुति की स्वतन्त्र शृंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है। पाजींटर ने दिखाया है कि दानय, राजस, नाग. वानर आदि प्राचीन मनुष्य-जातियाँ थीं। किन्नु इन में से प्रस्थेक कीन थी, और उस के इतिहास का

मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में कर्कोटक इस्थादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बढ़े समूह का स्थान बायव्य सीमाप्रान्त था जनमंजय पारीचित्र का बृत्तान्त, १ ७४ ८ और एक दूसरे समूह का नर्मदा के दिक्खन का प्रदेश ( पुरुकुत्स का बृत्तान्त, प्रा० अ० पु० २६२ )। दानवों का भा एक मनुष्यज्ञाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के प्रतिहृत्ही देवों के विषय में बढ़ी बात न कही जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती। अथवा क्या देव आर्थों के पूर्वज ही थे ?

राज्ञसों के भी अनेक भंद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुरय-जन राज्ञस (६३६) उन मं से एक थे। राज्ञस यदि नरमज्ञक होने के कारण राज्ञस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक जातियों को अनुश्रुति मे राज्ञस कहा गया हो, और उन मे परस्पर कोई एकता या समानता न हो। जब राज्ञसों को सभ्य बतलाया जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभज्ञक थे। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आयों का जब पहले-पहल संसर्ग हुआ तब नरभज्ञक होने के कारण वे राज्ञस कहलाई। बाद में आयों के संसर्ग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम राज्ञस फिर प्रत्युक्त होने लगता, और जातीय विद्वेष के कारण इन सभ्य "राज्ञसों" का नरभज्ञक रूप मे फिर भी वर्णन किया जाता।

रामचन्द्र के विरोधी दशमीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं प्रत्युत विन्ध्याटवी मे थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। दिक्सिनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस का अर्थ दियरा या टापू और दोखाय दोनों है। इस के खलावा टीले को भी लंका कहते हैं। रा० व० हीरालाल के मत से अमरकएटक की चोटी रावण की लंका थी, और उस की

तलैटी का विस्तीणे दलदल और बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु बाँघा था। किष्किन्धा विलासपुर जिले की केंद्रा नामक बस्सी है। गोदावरी-नट की पद्भवटी चित्रकृट और अमरकएटक के बीच कैस पहली थीं, इस की वं ठोक ज्याख्या नहीं कर सकते। किन्तु उन का कहना है कि द्राविडी जंगला लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक है, भौर रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवटी चित्रकृट सं केवल ७८ मील दिक्खन थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के रात्तसों के वंशज हैं. एवं आधुनिक आराँव प्राचीन वानरों के । ऋष शायद बस्तर के शबर हों। ( दे०, हीरालाल- अवधी हिन्दी-प्रान्त मं रामरावण-युद्ध, कोशोत्सव-स्मारक संप्रह. ना० प्र० स० )।

इस मत में मुक्ते बहुत कुछ सचाई दोखती है। दराप्रीय के राज्ञस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पक्ष से बहुत में अच्छे प्रसाश दिये गये हैं। कि किन्धा विन्ध्यमेग्यला में ही कहीं थी. यह वायुपराण के भारत-वर्णन सं भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों के। विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है ( ४५, १३१-१३४ )। किन्त श्रोरांवों को जब बानरों का बंशज कहा जाता है. तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विश्वमान प्रदेश ( माइसएड ) में मुस्लिम युग में ही आये हैं।

किन्तु यदि दशमीय के गचसों और वानरों की चक्र शिनास्त न भी मानी जाय, श्रीर सामान्य रूप सं यह कहा जाय कि वे दक्खिन की कोई जातियाँ थी, तो इस का यह अर्थ हिगेंज नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविद-माषियों की पूर्व ज ही थीं। इस समय क द्राविडभाषियों में बहुत कुछ आर्थ मंश मिल चुका है, श्रौर द्राविड भाषाचां का परिष्कृत रूप तथा प्राचीनतम वाङ्मय वह अश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ। या। द्राविट, द्राविट भौर तामिल नाम उस मिश्रण भौर परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध्र नाम भी । आर्थी के दक्तिलन-प्रवेश से पहले जो द्राविड-- अर्थात बाद में आर्थी

के मिश्रण और परिष्कृति के बाद जो द्राविष्ठ कहलाये उन के मूल पूर्वज—वहाँ के निवासी थे, उन सब के राज्ञस या बानर कहे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाक्स्य और सभ्यता का विकास कर लिया है, जिस वाक्सय और सभ्यता में आर्थ अश पूरी तरह घुला-मिला हुआ है; अर्थान् द्राविष्ठ भाषा साहित्य और सभ्यता के विकास में आर्थ मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली आतियों और उन की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ आयों और सभ्य द्राविहों में नथा आर्थ-द्राविष्ठ भाषाओं में विलीन हो चुका है। ऐसी दशा में राज्ञसों और वानरों को तमाम आधुनिक द्राविष्ठ-भाषियों का पूर्वज कह देना बड़ी हायत्व-हीन बात है।

टाटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की समाज-रचना का प्रत्यच् श्रध्ययन भारतीय समाज-शास्त्र के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। ज० ए० सो० व०, जि० ७३ (१९०४) खंड ३, नं० ३, पू० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटमिन्म अमग दि खेंध्स् (खोंधों में टोटम-मार्ग) में अनेक टोटमों के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुक्ते उस लेख में नहीं मिला।

### # ८. आर्य राज्यों पर अटवियों का प्रभाव

मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका में पता चलता है कि राज-भानियाँ और नगरियाँ बसाते समय आर्थों को पड़ोसी अटिवयों की स्थिति का भ्यान रखना होता था। आर्थ राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कैटिलीय अर्थशास १,१२ (पृट २०, प० १४) में बाटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य की अपनी रक्षा के निए अग्टविक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष द्याँख रखनी पड़नी थी। १. १३ (पट २३ पंट १०. १४) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की. जो आटविकों को दबा रखने का काम देते हैं. नृष्टि या अनृष्टि का गुप्तचरों द्वारा पना लेने का आदेश है; और यदि वे द्यासन्तृष्ट हो, साम-दान में काबू न द्याय, तो उन्हें नष्ट करने का एक खपाय खादविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १,१६ (पृ० ३०, पं०८) में फिर इत के लिए यह उपदेश है कि इसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों ब्रादि पर निगाह रक्खे, वहाँ की "ब्रटवी, ब्रन्तपाल और पुर तथा राष्ट्र के मुख्यों से संसर्ग में आवे।" १,१ में उस राजपूत्र के लिए जिसे राजा विमाना या उस के दूसरे भाइयों ने स्नेह होने के कारण व्यथे लाब्छित करता हो, यह शिला है कि मच्चे उदार हढ मामन्त की शरण ले, श्रीर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम् अटवी-सम्बन्धं वा कर्यात् । इस प्रकार आर्थी की धान्तरिक राजनीति पर भी अर्टावयो का प्रभाव होता था, श्रीर कौटिजीय के उपर्युक्त प्रमाणों से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामी राज्या की साम्राजिक नीति में अटवियों में नीतिपूर्ण बत्तीव का एक विशेष अश था, और आर्य गज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके। सगध में ही एक स्थायो साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पहासी आदिविकों की स्थिति रही हो। मौर्य युग ऋोर उस के पीछे नक जब अर्टावयों का आर्य राजनीति पर इतना प्रमाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा।

### ९. प्राचीन श्रार्थ धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति

इस खरह का राजनैतिक इतिहास का श्रंश तो बहुत कुछ पार्जीटर के प्रम्य पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन श्रार्थ धर्म श्रीर संस्कृति के सम्बन्ध में उन का श्रानुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे हैं जिन की श्राक्षीचना करना श्रावश्यक है।

#### य. 'ब्राह्मनिज़्य' एक श्रमननक शब्द

शर्चान आरतीय बाह्यगों के धर्म और संस्कृति-विषयक विचार श्रीर त्रयवदार का पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिज्म कहते हैं। ब्राह्मनिज्म का एक शब्द मे हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाची में कोई नाम न मिल सके। किन्तु इस में यह मृचित होता है कि ब्राह्मनिज्य कोई असलायत-वास्तविक सत्ता-नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है। ब्राह्मनिज्म का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आर्य संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या यह संस्कृति क्यल ब्राह्मणों की थी ? इसरे, प्राचीन बाय संस्कृति में बाद्ध विचार भी सम्मिलत हैं. बुद्ध भी अपने मार्ग को आर्थ ऋषांगिक मार्ग कहते हैं। सच कहे तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के चान्य धर्म-मार्गी से खलग करने के लिए ब्राह्मनिज़्म शब्द की रचना की गई है। बाह्मनिज्म और विशास शब्दां से सूचित हाता है माना बुधिनम में बाह्मणों का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणो ही के थे। ये दोनों ही ात गलत है। बौद्ध मार्ग श्रोर बौद्ध दर्शन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा-कश्यन और अन्य अनेक प्राह्मण विद्वानी का बड़ा अंश है: म्बयं बुद्ध के पास उन के समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणानं ब्राह्मणानं ब्राह्मणायमं । के लिए जाते थे। दूसरा नरफ वेद, उपनिषद, बेदाङ्ग आदि की पद्धति का सारा श्रंय 'ब्राह्मणों' का नहीं है। ऋसल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में श्रौर समूह रूप में अन्य सब प्राचीन आये मार्गीं में भेद करने का विचार, जिस के कारण अन्य मब मार्गी का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, मूलत: रालत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन आर्थ संस्कृति के अनेक मार्गें में सं एक है, और उसे सब के मुकाबले में खड़ा करना ठीक नहीं है।

सत्तिवात, ब्राह्मण्यिमकसुरा (१६) की क्युगाथा।

जब इस यह देखते हैं कि ब्राह्मण इन सागों के भी नेता थे जिन्हें ब्राह्मणों के स्वार्थी और दकांसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामृहिक स्वार्थों की कल्पना जड़ से हिल जाती है, और नथाकथित ब्राह्मनिक्स के प्रत्येक बात की बुनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्थबुद्धि का प्रभाव दूँदना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण उम विचारकों की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए बिख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिमेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 'ब्राह्मनिज्म' विषयक विचारों की खालोचना करेंगे।

### इ. क्या 'ब्राह्मनिकृम्' आरम्भ में अनार्य थी ?

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिष्म' क्यारम्भ से एक क्यनार्थ वस्तु थी, क्यायों ने उसे पीछे अपनाया। अनुश्रृति से ने दिखलाने हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव क्यारम्भ में मानवों पर क्यार दैत्यों-दानवों पर हो था, और ऐक राजा तो कुछ क्यंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित वसिष्ठ थे, उशाना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न थे, उलटा पुरुद्दा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है।

किन्तु मानवों को श्रानार्थ या द्राविद्ध मान लेना स्थासमाव है, सौर दानवों की ऐतिहासिकता के विषय मे तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर स्थाना ग्रुक की कहानी बहुन कुछ किल्पत कथामय है। ऐकों सौर ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो ह्यान्त दिये गये हैं; दूसरी तरक हम ब्राह्मणों और आरम्भिक एकों मे श्रानेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं (तीन ह्यान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं—नहुष की लड़की किन का अप्रावान ऋषि सं, ययाति का उशाना ग्रुक की लड़की देययानी सं, सौर प्रभाकर आवेय का राजा रौद्राश्व को लड़की से, पृ० ३०४-७). और ऐकों का भी दानवों के साथ वैसा हो सम्बन्ध देखते हैं जैमा ब्राह्मणों का (राजा आयुने स्वर्भानु दानव की कन्या सं विवाह किया था, और ययाति ने वृष्यवी दानव की कन्या शर्मिष्ठा से)। फलत: पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं

ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना अंश सत्य हो कि 'ब्राह्मनिष्म्' का प्रभाव आरम्भ में ऐक्कों की अपेक्षा मानवों पर अधिक था; पर इस में भी मुक्ते सन्देह है।

पार्जीटर ने धारिम्सक 'ब्राह्मिक प्रं के खरूप पर भी विचार किया है। उन का कहना है, इन धारिम्सक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या धर्मात् 'austerities (शारीरिक यातनायें)' थीं; वे समस्रते थे उस से धर्लों किक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक धीर पर लोक को वश में कर सकते हैं। ''उन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर तथा लोगों के इम विश्वास पर था कि उन में परोच्च शक्तियाँ थीं। फलतः यह जान पड़ना है कि ध्रारम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः प्ररोहित न थे, प्रस्युत ध्रतीकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचार्य (masters of magico-religious force), जादू-टोने के पण्डित और वैद्य लोग थे" (पृ० ३०८)।

तप का ठीं क यही कर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न की कालग रसते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिष्म्' में तप मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का न था, आर ऐक लोग उस 'ब्राह्मनिष्म्' से विक्रित या उस के विरोधी न थे। अनुश्रति में जो सब से पुराने तपस्ती प्रसिद्ध हैं, उन में राजा यथाति के बड़े भाई यित का ऊँचा स्थान है।

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यहां का उदय पहले-पहल ऐळों में हुआ, और भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। 'ब्राह्मिन्दम' का मुख्य चिन्ह तब यह हो गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने लगा। आरम्भिक मन्त्रकर्त्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तब मानवों के ब्राह्मण भी यहां की अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता के। स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यहा में विलकुल पढ़ोस के ऐळ राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली के तथा सुदूर पञ्जाब के राज्य नयीते गये, और मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान में सुदूर अंग देश में गँवार ऋष्यश्म को पुराहिताई के लिए बुलाया गया था (पृ० ३१४)। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोडराया है, पर समम नही आता इस से क्या मिछ होता है। यदि अयोध्या और ऐकों में विराध सिछ करना अभीए है तो सुदूर पञ्जाब के सभी राज्य ऐक थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐक था। मानव ब्राह्मणों ने ऐको की यज्ञप्रधान नई 'ब्राह्मनिज्म' को मुश्किल में अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अश—अर्थान यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐको के यहां हुआ—ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश—िक भारत बंश के राज्य में यक्नों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ—िक भारत बंश के राज्य में यक्नों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ—िक ब्राह्मण ने उत्तर है।

### उ. 'ब्राह्मनिज़म्' क्या थी ?

'ब्राह्मनिष्म' के स्वस्त को भी दुर्भाग्य से विद्वान प्रस्थकार ने ठीक नहीं समसा। श्रारम्भ में वह जार टोना है, श्रागे चल कर यह श्रोग पृजा। हान की श्रातुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन श्रीर उत्कृष्ट चिन्तन, श्रध्ययन, मनन श्रीर निद्ध्यामन, एक्ट्रिन की रमर्गाफना का श्रनुभव करना, ऊँचे श्रादशों के लिए त्याग श्रीर माधना— सो कुछ भी नहीं ! पाश्चात्य विचारों के श्रनुसार जो बोद्ध मार्ग 'ब्राह्मनिष्म' का विरोधी था, उस के धर्मबन्ध भी ब्राह्मणुगम में उक्त ऊँची बातें ही देखने थे—

तपेन श्रह्मचरियेन संयमेन दुमेन च । एतेन श्राह्मणो होति एतं श्राह्मणमुक्तमम् ॥ स्रक्तिचनमनादान तमह श्रृमि श्राह्मणम् ।।

श्रीर तप क्या दस्तु है ? श्रध्यापक हाईज् डैविड्स ने 'त्राह्मनिज्म्' पर विचार करते हुए तप का श्रर्थ किया है—self-mortification श्रीर

१. सु० नि० ६४४, ६२०।

self-torture ( श्रात्मनिर्ध्यातन )! पार्जीटर उन की श्रपेका सचाई के कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक काल में नप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शक्तियाँ पाने के लिए किया जाता था ( पृ० ६२ )। किन्तु फिर भी वं तप को शारीरिक यातना (austernies) सं अधिक कुछ नहीं समन्तन । क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का अर्थ समक हो नहीं सकता ? इम. इन्द्रियनियह, ब्रह्मचर्य तप है. पर शारोरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श की एकाम साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर त्रिन्तेपकारी त्रजीभनी, सूखों और आराम-श्रासाइश का त्याग देने की हम तप कहते हैं, भल ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो।

### \* १०. अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य

गर्गों का सत्ता का छोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु वैदिक वाङमय द्वारा उस काल में गग्-राज्यां की सत्ता सामान्य कप से सिद्ध हो चुकी है, और अनुश्रति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना है। आगामी खाज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए जिस वीतह्व्य वंश के प्रजानन्त्र का उल्लंख डा० मजुमहार ने ध्यर्थवेद के आधार पर किया है 1. उस के देश और समय-स्थित का ठीक ठीक पता हमें अनुश्रृति से मिल जाता है; वे हैह्यों की एक शाम्बा थे, और काशी के राजा हर्यस्व, सदेव और दिवादास दूसरं को प्रयाग और वारासासी से उन्हों ने हराया था. तथा अन्त मे प्रतर्दन से हारे थेर।

## \* ११. श्रोसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल

पार्जीटर ने जल राल पर साल में अपने पहले लेखों में प्रति पीढी १६ बरस की श्रोसत रक्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रति में उसे १२ बरस

१. सा० जी०, प्र• २२०।

२. आ० श्रु०, पृ० १४४, २६६ म ।

कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशों की अनेक राजवंशाविलयों में प्रति पीढ़ी राज्यकाल की श्रीसत निकाली. श्रीर उन में सब से छोटी श्रीसत १२ बरस की आई। द्रवर्त्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना अच्छा, इस रूपाल से उन्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की। किन्तु अधिकता की अप्तर्शक से बचते बचते हम न्युनता की अत्युक्ति न कर जाँथ ! प्राचीन वंशावितयां में कुछ न कुछ गौए। नाम अवस्य गुम हुए होंगे, श्रीर उन्हीं नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा हागा, और फत्ततः जो श्रीसन को छाटा करने के कारण होते । इस के श्रलावा, बीच में श्रराजकता गणराज्य श्रादि श्रनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हो, सो सम्भव है। इस दशा में १६ वरस प्रति पीढी की श्रीसत ही अधिक उचित है।

हमारं पुराने ढरें के मित्रों का शायद वह ख्रौसत अपने पुराबों के लिए बहुन छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आर्य दीर्घ जीवी हाते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। यह ठाक है कि प्राचीन आर्थ दीर्घजीबी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना में बड़ा भेद नहीं पडता। मान लिया कि एक राजा पच्चीम बरस की आय मे गही पर बैठा, श्रौर सौ बरस को स्त्रायु में उस ने देह त्यागा। इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हन्ना। यदि छच्बीस बरस की न्नाय में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के दंहान्त के समय पुत्र की आयू ७४ वर्ष की होगो। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; और इसी प्रकार आगे। फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ध हुआ, बाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु मे गही पर बैठा, इस का यह ऋर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में --शायद गद्दी पर बैठे बिना ही-जौर उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था । फलतः श्रीसत में विशेष भेद नहीं हो सकता।

भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल स्रौर पार्जीटर ने भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। मारत-युद्ध के बाद के राजाओं श्रीर राज-बंशों का काल भी अनुअति में दर्ज है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर-विरोध, असम्भाव्यता आदि सं दृषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों को एकदम छोड़ दिया है: किन्तु वंशावली को स्वीकार कर, महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या ले कर, १८ बरस की श्रीसत मान कर भारत युद्ध के समय का अन्दाज किया है, जो लगभग ९५० ई० पूर्व बनता है (पूर्व २८५-२८७)। जायसवाल ने पौराणिक अनुश्रति के दीखने वाले विरोधों की दूर कर उस में सामञ्जर लाने का जतन किया, और उस का दिया हुआ जोड़ स्वीकार कर लिया है। अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर ने राज्य किया। युधिष्टिर के राज्य के अन्त तथा परीचित् के अभिषेक से किल-युग का आरम्भ हुआ, और किल कुल एक हजार बरस का था-युद से महानन्द तक १०१५ वरस होते थे. और उस के उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस; इस प्रकार माटे तौर पर किल १००० बरस का गिना जाता और नन्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्दों के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी किल मे मिला दिया गया-वही किल की बृद्धि कहलाई।

> यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वापाढं महर्वयः । तदा नम्दाध्यमृत्येव कलिर्दृद्धं गमिष्यति ॥

> > (वि॰ पु॰ तथा माग॰ पु॰ )

श्रीर उस बढ़े हुए कित का शेष (श्रन्त) १८८ ई० पू० में हुआ। जब यवनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा था—

यह तथा अगसे पौराणिक रखोक जायसवास के खेल—जा० बि० श्रो०
 रि० सो० ३, ४० २४६ प्र—में उत्शत हैं। वहीं पूरे प्रतोक सिलंगे।

| श्रुद्धाः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः |
|---------------------------------------------|
| यवना ज्ञापियस्यम्ति                         |
| ( युगपुराण से गागींसंहिता में डद्षृत )      |
| चलपप्रसादा इनुता महाकोषा इषार्मिकाः ।       |
| भविष्यन्तीह यवनाः                           |
| भोक्यन्ति कविशेषेतु                         |
| ( ZIO TO )                                  |

कित का कुल काल तच बारह सौ बरस माना गया-कालिर्दादशाब्द-शतात्मक --भाग प्। जायमवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रृति का बिना प्रमाण छोड़ना नहीं वाहते। खौसत राज्यकाल की अनुचिन दीर्घना उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार करने का भी उन्हों ने जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से महानन्दी अथवा महापदा नन्द तक के काल के कुल जोड़ की, जो अनुश्रृति मे परम्परा से चला आता है. प्रवल कारणा के बिना अस्वीकार करना उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुजाइश है। श्रीर खोज का सर्वोत्तम मार्ग मेरं विचार मे यह होगा कि जिस प्रकार पार्जीटर ने भारत युद्ध में पहले को वंशावालयां म समकालीनताये निश्चित कर के श्रनेक व्यक्तियो और घटनाश्रों का पारस्परिक पौर्वापर्य निश्चिन क्या है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैंशुनाको और नन्दों तक की वंशाविलयों के विषय में भी किया जाय। फिलहाल मैने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पूर्व श्रारजी तौर पर मान ली है। उस में पहले की तिथियाँ भी इसी कारण श्रारजी है। भाग्त-युद्ध से पहले की घटनाश्रों का समय बताने के लिए. फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख करना अधिक उचित है।

मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के बाक्रमण (३२६ ई० पू०) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते # 17]

थे। सिकन्दर के समय परीचित् के अभिषेक को पुराण की गणना के श्रानसार १३८८--३२६==१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है। ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस का एक सप्तर्षि-चक्र होता है. जिस सं प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीचित के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ई० प० में परीचित के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पराण में हैं, प्रचलित होना उन की सचाई की पृष्ट करता है ( ज॰ बि॰ श्रो॰ रि॰ सी॰ ३.प्र० २५२ )। किन्तु पहले काल के अंक गाल हैं; पुरागा में भी भारत-युद्ध से पहले के राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये हैं: जिस का यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी इं० पू० में भी ठोक श्रंक मालूम न थे, और माटा श्रन्दाज किया जाता था। वह अन्दाज भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छक्कन और अनर्गल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी. मेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढियों की सख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर श्रौर जायसवाल ने पुराशों। के आधार पर निश्चित की है । रूपरेखा की कालगणना के पत्त में वह सब से प्रबल प्रमाण है।

## \* १२. वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क

वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनार्य राज्यों के साथ सम्पर्क होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक वह सम्पर्क की बात धुंद में जिपी है, और सब विद्वान उस पर एक-मत नहीं हैं।

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन के द्राविड भारत श्रीर दजला-फरात-काँठों का सम्बन्ध सूचित करते हैं।

१. जा० विव भ्रो० रिव सोव, वि• १, ए॰ ११३।

उन काँठों के २००० ई० पू० के प्राचीन अवशेषों में एक सागून की सकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत में दिक्खन मारत की ही हो सकती है। इस प्रकार के चिन्हों का निवरण विन्सेंट की कैमर्स पढ़ नैनिगेशन आव दि एन्ट्रमेंट्स् (प्राचीन लोगों का ज्यापार और नाविकता) के प्रथम माग में तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंग् में मिलेगा। कारिस और पिछ्छम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पिछत हॉल के मत में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी सीमान्त के ब्राह्ई लोग शायद दिक्खन भारत के द्राविडों की एक प्राचीन ज्यापारी बस्तो के स्वित करते हैं, जो पिछ्छमी देशों के साथ समुद्र के किनारे किनार चलने वाले ज्यापार-मार्ग के ठीक बीच पढ़डी थी। विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दिक्खन भारत से तथा दजला-करात-काँठों से शवों के। इकनाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं।

उत्तर भारत के वैदिक आर्या के दजला-करात काँठों की सामी जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। बाबुली विषयों के प्रसिद्ध पिएडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्चु शब्द था, जिस से यह सूचित हाता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि श्यलमार्ग से आता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस बात का चल्लेख मुखर्जी के प्रनथ में, टिब्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों में किया जाता है, किन्तु इस के साथ यह भी दिखलाना चाहिए कि वैदिक आर्यों के। कपास का तथा उस की बुनाई का झान कब से था।

इम्पोरियल गर्चेटियर झाँव इंडिया, कि॰ २, ४० ६६, इंट झाट १,४० २४१।

इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत में बाबुली है। वैदिक आयों के जाद्-टोने, मन्त्र-सन्त्र, ज्योतिष, कालगणना और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने दिखलाया है। इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य टिक्क ने दिये थे। अथर्ववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों की, जो संस्कृत ब्युत्पत्ति की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने बाबुली या खल्दी ब्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं।

जायसवाल और भंडारकर वैदिक असुर राष्ट्र को मूलतः पिछ्छम के अश्ह्यर (Assyrian) लोगों का वाचक मानते हैं । डा॰ टैामस भी वैदिक मना शब्द का पिछ्छम से आया मानते, और असुर का अर्थ अश्ह्यर-नगरी का देवता करते हैं ।

वैदिक असुर राज्द म्लतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पिएयों और इन्द्र की दूती सरमा का संवाद है। बृहदेवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है—

> श्रद्धराः पक्षयो नाम स्सापारनिवासिनः। गास्तेऽपजदुरिन्त्रस्य न्वगृहँरस्य प्रवस्तवः॥

(रसा के पार रहने वाले अक्षुर पिए लोग इन्द्र की गीवें ले कर भाग गये, और उन्हें बढ़े जतन से अपने किले में छिपा दिया)। इन्द्र ने उन के पास अपनी दूवी सरमा को भेजा, जो कि

> रातयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीस्युद्धर्जयम् ॥

<sup>1.</sup> ब्राइटशिपूज्ट ६८ (१६१४) ए० ७१६-७२० तथा कार्माइकेल संक्ष्मर्स १६१८, ए० १४२।

२. जा० रा० प० सो० १६१६, पृ० ६६४-६६६। ३४

(सी योजन फैली उस रसा की तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का दुर्जय कि जा था) वहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल सीट आई, तब

पदानुसारिपदस्या रथेन इरिवाइनः । शस्या बचान स पद्यीन् गारच साः पुनराइरत् ॥

(इन्द्रने उस के पग-चिन्हों से दिखाये गस्ते पर रथ से जा कर उन पिएयों को मारा और अपनी गौवें वापिस फेगें)। इन्द्र ष्ट्रहस्पति और अंगिरसों का नेता था।

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रैसा शब्द साधारणतः नदी का वाची है, और पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था। किन्तु पारलौकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन के एक गूढ आलंकार बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि मे एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल के। चारों तरक घेरे हुए है, गौवें सूर्य की किरणें हैं, इत्यादि। मूल सूक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए।

किन्तु असुर का अर्थ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद में असुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। अश्शुर-साम्राज्य १२०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के बाद तो वहाँ के निवासी—पुराने बाबुली और खल्दी—अश्शुर या असुर कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द मारतीय वाक्मय में भी है। किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १२०० ई० पू० के बाद का है १ १४२४ ई० पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना होगा १ त्यागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से २३ वीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर नगरी का नाम पढ़ा था, बहुत पुराना है। और उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आर्थ असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है।

बार्यों का अपुरों से सम्पर्क केवल खल से थां या जल से भी ! जो विद्वान यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आर्य तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज जलाना जानते थे। वेद में ऐसी नावों का उल्लेख है जो त्थल से अटरय हो जातीं थीं; और ऋक् १, १९६ में तुझ के बेटे मुज्यु के जहाज दूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा है कि अधिनी या नासत्य देवता उसे ऐसे बाहन से बचा लाये थे जो तीन दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस से यह परिखाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ आर्थों के जहाज जाते थे। पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निवेधानसक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे १९८ भी देखना चाहिए।

वैदिक आर्थों के पिच्छम-सम्पर्क के प्रश्न का एक और पहलू भी है। यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही आर्थ लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुंजाइश ही नहीं रहती। पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए मित्तानि विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ई० में पिच्छम एशिया के बोगजकोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं और हत्ती या सत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में हागो विकलर ने वैदिक देवताओं—इन्द्र वक्षा नासत्य आदि—के नाम पढ़े। उन देवताओं को उस सन्धि में साली बनाया गया है। मित्तानि राजाओं के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और मिस्न के कराओं की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमर्ना स्थान में पाई गई है निकले

१. प्राठ श्रठ ए० २६७—६०२; दे० सपर क र।

हैं, वे सब आर्यावर्त्ती से हैं. जैसे दशरत्य । वह चिट्रीपत्री १४०० ई० पूर की मानी जाती है। मित्तानि धौर उन के राजाओं देवताओं के विषय में बडा वाद-विवाद चलतां रहा है। खब यह माना जाता है कि मिसानि जाति तो भरसक आर्य न थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम आर्यावर्त्ती से क्योंकर हैं. इस पर अभी तक बढ़ा मतभेद है । वे ईरानी नाम नहीं है, यह तो रुपष्ट है, क्योंकि इन में स का ह नहीं हुआ । तब एक तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावर्त्त से गये; पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और फोल्डनवर्ग का बड़ा विवाद चलता रहा । याकोबी उन्हें आर्यावर्ती देवता मानते थे, ब्योल्डनबर्ग का कहना था कि वे आर्थावर्त्तियां और ईरानियों के विकागव से पहले के हैं. क्योंकि उन में वैदिक अग्नि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनवर्ग के पन्न में हैं? । किन्तु चन्हों ने अपने सवा संशयात्मा खभाव के अनुसार दूसरों के मत को सर्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमलोरी भी दिखा दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाकों के नामों में ऋत के बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं. किन्त यह यकि बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मिलानि लिपि में ऋत और कर्त एक ही तरह से लिखा जाता थारे।

मियर्सन भी मोल्डनवर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद के कई अश भी आर्यावितियों और ईरानियों के विलगाव के पहले को मूल आर्य भाषा के हैं । ऋग्वेद के एक आध भारा को ऐसा मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई चित नहीं होती; उल्लाहा पृष्टि

१. जि० रा० ए० सी० १६०६, ए० ७२० म, १०६१ म, श्रीर ११०० म; १६१०, ए० ६४६ म श्रीर ५६४ म।

२. भंद्रारकर-स्मारक, ४० = १ म ।

३. वहीं ए० १०।

४. भा० सा० ए० १,१, ए० १८।

होती है, क्योंकि हो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं प्रियर्सन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते । किन्तु भारत में आयों का उत्तरपिष्ठ्यम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; और क्योंकि उन की माधा-विषयक खोज—मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात—पेचीदा कल्पनाओं के विना सरखता से उत्तरपिष्ठ्यम-वाद के साथ मुलफ नहीं सकती, इस कारण उसे मुलफाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनाओं के सिलसिले में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपिष्ठ्यम से आयों का प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलबांट के उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्थ लोग हरहती (अरगन्दाब की दून) में थे, और मुदास के समय सिन्ध पर। किन्तु हिलबांट के इस मत को वैदिक विद्वान अमाह्य सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि आर्यावर्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है।

डधर अवस्ता के विद्वान् मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिरत्य नरत की बातों की ठीक ज्याख्या भी यही मानने से हो सकती है कि वे १८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं ।

इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की श्राहितीय सूमजूम से मोहन जो दहो।में जिन प्राचीन श्रवशेषों का श्राविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास और पुरातस्य को एक बिलकुल नया रास्ता—कम से कम श्रागामी एक शाताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए—मिल गया है, वहाँ इस प्रभ पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मेहन जो दहों के श्रवशेषों और

१. वहीं ए० १११।

२. दे० मीचे ह १०४ था।

३. ब्रासीं ज़ोरोक्सस्ट्रियनिज़म् (२ संस्थ०, संदव १६२६), ४० २४ : !

दजला-करात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष और बाबुल-काल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार विलक्जल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जा दड़ों के अवशेष आर्थों के हैं या किसी और जाति के, और इसी लिए भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पड़ा है।

\* १३. प्राचीन आयों में स्त्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब १

भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औहालिक नामक ऋषि हुआ। उस के विषय में यह अनुश्रुति है कि उस से पहले क्री-पुरुष-मर्यादा न था, उसी ने स्थापित की-

श्रमाञ्चताः किस पुरा स्थिय श्रासन् वरानने । कामाचारविद्वारिषयः स्वतन्त्रारचारुद्वासिनि ॥ सासां स्युष्यश्माखानां कीमारास्युभगे वतीन् । नाथमाऽस्ट्रहरारोद्दे स हि थर्मः पुराऽभवत् ॥

--म॰ भा॰ १, १२२, ४-५।

कानाबरण = प्रिमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर । पार्जीटर इस भनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, वद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही धनुश्रुति दीर्धतमा के विषय में भी है (ए० ३२८, विशेष कर टि०८); और दीर्धतमा श्नेतकेतु सं बहुत पहले हो चुका था। की-पुरुष-मर्यादा की शिथि-लता वैदिक काल में धवश्य थी, तो भी वेद से पक्षिवाह सामान्य नियम प्रतीत होता है, और उसे एक ऊँचा धादर्श माना जाता था । जान पड़ता है, उक्त धनुश्रुति वस्तुतः दोर्घतमा के विषय में थी, किन्तु खेनकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समूची बात जो दीर्घतमा के विषय में थी अमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना धासन्मव है।

१. ऋ० १०,परः अथ० १३।

रूपरेका का मुख्य चारा लिख चुकने के बाद मुमे डा॰ सुविसल सरकार की पुस्तक सम जारेपन्द्स् क्रॉब दि क्रार्किपस्ट सेप्रयत्न हिस्टरी क्रॉब इंदिग (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (बाक्सफर्ड १९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्भिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा॰ सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-इहिता का अर्थ पिता की बेटी कर के सीता और राम के बहन-भाई बनाना (पृ० १२६) अर्धकुक्कुटीय न्याय सं अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के बारों भाइयों की सामी पत्नी होने की बात ( पूर्व १५१ ) के लिए जा प्रमाण दिया गया है. उस में वह अर्थ विलक्षल नहीं है। बलराम के एकपक्षीत्व पर डा॰ सरकार सन्देह करते हैं ( पू० २१८ ), क्योंकि वह नाच और मद्य की गोष्टियों में शामिल होता था। यह विचित्र यक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक की ऐसे दार्शनिक धार्मिक आदर्शों में नहीं बहकना चाहिए: नाचने से एकपन्नोत्व नष्ट नहीं होता। किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं । उन में तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उरुलेख भी नहीं है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव और रैवत का; बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं: पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमुना है।

अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की सोरमल लाहक इन् एन्ट्रमेंट इंडिमा: स्टडीब इन् वास्त्यामनव कामसूत्र (प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन— वास्त्यायन के कामसूत्र का अनुशीकन) (बृहत्तर भारत परिषद्, १९२९) भी मुम्ने यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने की मिली। रवेतकेतु औहालकि कामशास का पहला आचार्य था, और सी-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (१००)।

<sup>1. 210</sup> go = 4, 24-24; ==, 1-8 1

# \* १४. भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव श्र. बुइलर का मत

ब्राह्मी लिपि 'संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार I ( the most perfect scientific invention which has ever been invented )"-देलर, ऋल्फाबेट जि० १, पूर्व ५०। कोलब्रक सं कनिंगहास और फ्लोट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्भव की स्रोज की. और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे । उस की खरपत्ति सामी अन्तरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । क्रिंगहाम और क्लोट ने अन्त तक उन का मत न माना। इसरों ने उसे 'पारिक्रत्य और कौराल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' कहा । बुइलर का मत है कि भारत-वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अन्नर कानानी ( फिनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पू० मे दो अत्तर मेसोपोटामिया सं, तथा ६ ठो शताब्दी ई० पूर्व में हो अत्तर अरमङ्क (मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन ऋरम की) लिपि से: और उन के चाधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनी रे।

### इ. ओका का सिद्धान्त

श्रोमा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का प्रत्युत्तर दिया,न आज तक किसी और ने। उन की मुख्य यक्तियाँ संदोप में ये हैं---

१. इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां सस्क॰, बाबसवाब के बागे बिर्दिष्ट बेख में उत्पत ।

२. इंडिश पालिक्रोग्राफ़ी (१८६८), ४० ११।

- (१) सामी लिपि के उत्तरी और द्विग्री अनेक भेदों में से कोई किसी से और के।ई किसी में बाझी की उत्पत्ति कहता है। कल्पनाओं की अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। बाझी अन्तरों का सामी अन्तरों में जो मिलान किया गया है वह विलक्षत उद्यदांग है, समानोच्चा-रण अन्तरों में कोई मिलान नहीं है।
- (२) कानानों में कुल २२ अत्तर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर-व्यक्षन का पार्थक्य नहीं, हस्य-दीर्ध-भेद नहीं, अत्तरों का कोई युक्तियुक्त कम नहीं, स्वर-व्यक्षन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्तात्तर नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आर्य लोग आह्यी के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अत्तर भी स्वयं न बना सकते थे ?
- (३) कानानो लिपि १० वां शताब्दी ई० पू० में बनी थी। यदि ब्राह्मी धीर खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होती, तो धरोक के समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मीर्थ लिपि से निकली ५वीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि धौर तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी ई० के वाद तक भी स्पष्ट दोखती है।

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्हों ने ऋचों कौर यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा उत्तर वैदिक बाक्मय (ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषद्) से वर्णमाला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी और सामी अन्दों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते। प्राचीन लिपिमाला स्थ संस्कृष्ट (१९१८) की भूमिका में उन्हों ने अपने मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है। सन् १८९८ से १९१८ तक माग्तीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, वही एक ये जो बुइलर की स्थापना का खुझमखुझा विरोध करते रहे।

#### उ. जायसवाल की स्थापनायें

सन् १९१९ में जायसवाल ने रौशुनाक राजा अत और नन्दी की प्रति-साओं का आविष्कार किया । उन प्रतिमात्रों पर प्राचीन ब्राह्मी खतारों में इन राजाओं के नाम उन्हों ने पढे। उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी ई० प् है, फलनः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा। कुल दो पंक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार अन्तरों पर सब मतभेद रहा। एक लेख की जायसवाल ने पढ़ा था मंगे असी होनीधीरो, दूसरे को-सपखते बटनन्दी । दूसरे विद्वान बीरो के बजाय नीको या नीक झौर सप के बजाय य पढ़ते हैं, और दो-यक सामाओं में भेद करते हैं। भी राखाल दास बैनर्जी धार डा० बार्नेट के पाठों से तो कुत्र वर्ष नहीं बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डा० मज़मदार ने नये सार्थक पाठ उपिथत किये। मजूमदार का पाठ तो भोभा जी के मत में निरा द:सा-इस है; पो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्तरों पर है। इस समृचे मतभेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुहलर की स्थापना की पूर्ण सत्य मान रक्ता था, और यदि उन लेखों के जायसवाल बाल पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जद हिल जाती है। क्योंकि बुहतार ने जब अपनी स्वापना की थी, तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित था. अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने सादृश्य के कारण सामी तिपि से उत्पन्न बताया। स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के आनुसार बदि अशोक से पहले के कोई लेख पाये जायें तो उन की लिपि में सामी लिपि से भीर भी अधिक साहरय होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को यदि जायसवाल के दंग से पढ़ा जाय तो उस साहरय के बदले उसटा बिस-दशता दोखतो है। फलत: इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५ वीं शताब्दी ई० प० के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं—उन की लिपि प्राक्नीय

<sup>3.</sup> देश भीचे # २२ ए।

नहीं, क्रपाण-कालीन है, और वैसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढा। इस से पहले भी पिपरावा (बि० वस्ती ) से एक स्तूप के अन्दर से एक मदका निकला या जिस पर लिखा है- ..... सिललिनवने नुवस मगवते.... श्रवीत भगवान बुद्ध के शरीरांश का निधान । वह स्तूप, सटका और लेख अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था । किन्त बुइतार की स्थापना का उस लेख के अन्नरों से समर्थन नहीं हुआ। श्रोका जी के पास अजमेर श्रद्भुतालय में बहली गाँव से पाया गया एक खरड-लेख है. जिस पर प्राचीन मौर्य लिपि में पाठ है-बीराम मगनेत चत्रसीतिवस ....। या तो वह बीरसंवत ( आरम्भ ५४५ ई० पू०) और या नन्दसवत् ( आरम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे क २२ औ ) के ८४ वें वर्ष-अर्थात् ५ वीं या ४ थी शताब्दी ई० पू० का है । क्रोमा जो ने प्रा॰ बि॰ मा॰ में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना जिस से महस्व के परिखाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन शैशनाक लेखों के बारे में राखालदास वैनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो शैद्यनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं?। दूसरे विद्यानों ने लंख पर सत्भेद होने के कारण उन्हें शैशनाक प्रतिसायें ही न साना । जायसबाल ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाध्यों का काल निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मौर्य-काल से पोछे की नहीं हो सकतीं. और इन की बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही सोदा गया था<sup>द</sup>। फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण सुइलर की श्यापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी?।

१. जिंदां० ए० सो० १६०६, प्र॰ १४६ म; ई॰ आ॰ १६०७, पु॰ ११७ म ।

२. ज० वि० भ्रो० रि० सो० १६१६, ४० २१२।

इ. दे नीचे २२ ए।

थ. जा० बि० भ्रो० रि० सो०, १६१६, ४० ४२६-४६६।

इस के बाद उन्हों ने एक तोसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार किया जो ६ ठो शताब्दों ई० पू० के राजा कुणिक अजातशत्रु की है। परस्तम गाँव से मिलने के कारण वह परस्तम-प्रतिमा कहलाती है। उस की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, और उन्हों ने ब्राह्मी की फरपत्तिविषयक अपने विचार एक पृथक लेख में प्रकाशित किये।

ब्राह्मी की प्राचीनता के पन्न मं जायसवाल ने वैदिक और उत्तर वैदिक बाङ्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे खामा के प्रमाणों से मिलते हैं। रीशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और इड़पा को मुद्राओं तथा हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अन्तरों की भी विवेचना की है। इड़पा से मिली मेहिरों के अन्तर अभी तक पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उन के अन्तर समान्नक प्रतीत होते हें, और वे कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में मिले वर्त्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कक्षन इतने भुरमुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये। किन्तु उन के जुदा जुदा अन्तरों की नकल यजदानी ने कर ली थी, और जर्नल ऑन दि हैदराबाद आर्किंगलीजिकल सोसाइटा १६९७ में छाप दी हैं। वे ब्राह्मी-सहश अन्तर हैं; जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरमुरे हो जाने से २००० ई० पू० अन्दाज करते हैं।

इन प्राचीन लेखों और वैदिक वाङ्मय की विवेचना से वे इस परिएाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिथि वैदिक काल से चली जाती है। किन्तु आंक्षा और उन के मत में एक बारीक मेद है। ओक्षा जहाँ बुइलर के तरीके से ब्राह्मी और सामी लिथियों की सहराता के। स्वीकार नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस सहराता के। एक तरह से स्वीकार कर के उस को दूसरी व्याख्या करते हैं। उन का कहना है कि उत्तरी और दिस्त्वनी

१. वहीं, १६२०, ५० १८६ छ।

सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसत्रता नहीं है: एक ही उदारए के उत्तरी और दक्तिसनी चिन्ह बिलकुल भिन्न हैं: किन्त वे बाह्यी के भिन्न भिन्न चिन्हों से मिन्नते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प नाही कसे। बाह्मी चयार लेती तो एक जगह से लेती: बाह्मी से भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जाती है। दिक्लनो सामी उत्तरी से या उत्तरी दिक्लनी से नहीं निकती, प्रत्युत दोनों एक समान मृत-नाझी-से। १४०० ई० प्० तक सामी लिपियाँ न थी. ९०० में भी. अत: लगभग १२००--११०० में शब हर्डें। कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबार्ड (शेबा = आधु-निक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्किनी सामी का एक भेद ) के अजर अधिक पुराने हैं. उस में अधिक चिन्ह भी हैं। शेषा के पढ़ोस की हुन्श (अवीसीनिया या इधिओपिया) की गीज लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्वरों को मान्नायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान लेप्सियस ने ईथिओपी और भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध मद पहचान लिया था । सामी से ब्राझी की उरपत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक हो सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है. औरों में क्यों नहीं । कर्तिगहास ने टेलर का जबाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई आड़ा से निकली है । एक ही उचारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामी लिथियों में (जैसे प्राह्मी व म दोनों के विकृत रूप उन में ब-सचक ) होना भी प्राह्मी से वन की उत्पत्ति सुचित करता है।

जायसवाल और भोमा के मतों में कोई विरोध नहीं है। ब्राझी से सामी प्रश्तरों की उत्पश्ति सन्भव है, यद्यपि धभी वह केवल एक स्थापना है, सिद्धान्त नहीं।

कीइन्स ऑव पन्थ्येंट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ए॰ ४० ।

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मों का मूल व्यर्थ है पूर्ण (१०१९)। उस की पूराता का घीरे घीरे विकास हुआ होगा, और विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मों कहलाई होगी। किन्तु उन का यह अन्दाज़ कि ब्राह्मों का अपूर्ण मूल काई द्राविष्ठों लिपि होगी जिसे आधुनिक वहेलुत्तु लिपि स्वित करती है (ए०१९२), स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तो इस कारण कि वहेलुत्तु एक अपभंश-लिपि है, पंजाबी लंड और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, विहार की कैथा और महाराष्ट्र की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि सं अपभ्रष्ट होने के कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की स्वक। दूसरे इस कारण कि अगस्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रुति तामिल वाक्मय में भी है। तीसरे, ब्रह्म केवल कल्पना है।

#### ऋ. भएडारकर की सहपति

प्रोठ देवदस रामकृष्ण भडारकर भी आब बुहलर के मत को "आनर्गल" कहते हैं । उन के मतपरिवर्तन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के कफनों वाले अत्तर है, जिन में से पाँच ब्राझी अत्तरों से ठोक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने अंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान किया । मंडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया ।

#### ल. परिणाम

हड़पा-सुद्राधों वाली युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी धनेक सुद्रायें निकली हैं, धीर

श्रोरिजिन श्रॉव इंडियन ग्रास्फावेट ( भारतीय वर्षमासा का उन्नय ),
 इथम घोरियंटस कान्क्ररेंस पूना का कार्यविवस्त्य, बि॰ २, पृ० ३०१-३१८।

२. ज० वि० म्रो॰ रि॰ सो॰, १६२६, पृ॰ २६२ म ।

दे. वहीं, पुरु कार-वर्ग

इसी इड़पा वाली आज्ञात लिपि में। किन्तु इस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन जो दहों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु ने अवशेष आयों के हैं या किसी और जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आयों से कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता।

श्रानुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेक्षा में उस की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाश्रव्य पाख्राक ने शिक्ष-शास का प्रण्यन किया, इस श्रानुश्रुति की जो ज्याख्या रूपरेक्षा में की गई है, बह पहल-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के निकट का पहुँचाती, श्रीर उस के उद्भव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संहितायें बनाने श्रायां ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, उसे भी वह व्यक करती है।

## पन्थनिदेंश

# म. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६ ) के लिएं

- पाजींटर—पन्श्येंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भद्रमुति), बारतफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२;—नेशन्स पेट दि टाइम श्रॉब दि प्रेट बार ( महामारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), ज० ९१० प० स्रो० १६०८, ए० १०६ प्र ।
- जायसवात-हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कतक्या १६२४, १९ १६-४० वथा परिशिष्ट भ;—कौनोलौजिकल टोटलस इन दि पुरानिक कौनि-कल्स पेंड दि कलियुग ईरा (पौराधिक बुत्ताम्तों में कासगयबा-विषयक बोद तथा कलियुग-संवद); उठ दिठ श्रोठ रिठ सोठ १, १० २४६ म।

महाभारत, चादि पर्व, ग्र॰ १६०-१७४ ( शकुन्तकोपाक्यान )। ऋरवेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैक्वन के दस राजाओं से युद्ध का वर्षक)।

पार्जीटर के ग्रम्थ में अधेक कथन के बिष् पुराखों के मूख प्रमाखों के प्रतीक वर्षत मिलेंगे। पार्जीटर के मत के विकद या श्रतिरिक्त मैंने जो कुछ खिला है, उस के बिष् पार्टिप्यचियों या परिशिष्ट-टिप्यचियों में बड़ी तहीं प्रमाख है विषे हैं।

### इ. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( § ६०-७३ ) के लिए

वैदिक सम्बता और संस्कृति के इतिहास की कोत्रविषयक आधुनिक रचनार्थे बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीचे अध्ययन के आधार पर विश्वा है, और अपने कथनों के प्रमास साथ साथ दे दिने हैं।

मैं कडो नेल बीर कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स आँव नेम्स पेंड सबजेक्ट्स ( वैदिक नामों भीर विषयों को अनुक्रमिका ), संदन १६१२, में वैदिक वस्तुओं की सब से मामायिक ज्ञानवीन मिकेगी । कीथ के केस दि एक आँव दि ऋग्वेद ( अन्वेद का युग ) में जो कि कैकिश इस्टिरो आँव इंडिया ( कैकिश युनि-वर्सिश द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) ति० १, कैकिश १६२१, का धा ४ है, वैदिक सम्यता का एक अच्छा संविस दिग्दर्शन मिकेगा । पार्शीटर के मन्य के ख० १-४, १६-२३ और २६ भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निक्किशिक अन्यों के निर्दिष्ट यंशों में वैदिक सम्यता के विशेष पहसुओं का प्रामायिक विवेचन मिकेगा— जायसवाल—हिन्दू पौलिटी, ७० २, ३, १२—१४; हि ३६२-१६६ । रमेशचन्द्र मज्ञमहार—कीपोंरेट लाइफ इन प्रश्वेट इंडिया ( प्राचीन भारत

न्त्र अञ्चलकार — कारास्ट लाइज़ इन पन्त्रयट हाड्या ( प्राचन सारत में सामृद्दिक बीवन ), २ संस्क०, कवकता १६२२, ४० २ ५९ १, १; ४०३ ६ १ ।

रामकृष्ण गोपाल भगडारकर—वैष्णविष्म शैविष्म घेंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्णव शैव धीर गीड धार्मिक सम्प्रहाय), स्ट्रासवर्ग १६१३, भाग १, परिष्केद ३-४; भाग २, परिष्केद १-२, १६।

श्रम्य उपयुक्त जम्बों और बेबों के प्रतीक बहाँ तहाँ टिप्पवियों में हे दिये गये हैं। बाबुब और काक्षी के इतिहास के खिए हाल के सुप्रसिद्ध अन्य एम्प्येंट हिस्टरी श्रांव दि नियर ईस्ट (पष्टिमी एशिया का प्राचीन इतिहास) तथा जिटिश विश्वकोष १६संस्क० से सहाबता की गई है।

# तीसरा संगर— परीचित् से नन्द तक

#### नीवाँ प्रकरण

# महावादी जनकों का युग

### ६ ७४. राजा परीक्षित् और जनमेजय

मारतयुद्ध के धीर यादवों के गृह-कलह के जनसंहार के बाद देश में एक धरसे के लिए मारकाट बन्द और शान्ति बनी रही । अर्जुन पायडब का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से परी जिल्ल का जन्म हुआ था। पायडवों के पीछे परी जिल्ल गही पर बैठा।

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावर्त्त के और विशेष कर पंजाब के राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं कहीं जंगती जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख हैं। वच्चशिला पर उन्हों ने व्यथिकार कर लिया। फिर पंजाब लॉब कर इस्तिनापुर पर भी उन्हों ने वाकमण किया, और कुठ-राज्य अब इतना नि:शक्त था कि राजा परीचित्त को उन्हों ने मार डाला।

परीक्षित् के बाद उस का बेटा जनमेजय गरी पर बैठा । उस के समय तक कुरु-राष्ट्र फिर सँभक्ष गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दढ राजा था। उस ने तक्षशिका पर चढ़ाई की, कुछ देर वहीं अपनी राजधानी बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उलाड़ डाला । कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन सून ने उसे कौरव-पारडव-युद्ध का समृचा वृत्तान्त गा सुनाया था।

परीक्षित् और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अरब-पित था। अवपित व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत पद्वी, सो कहना कित है। जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय अरवपित उस की अधीनता में उस के साथ हां ग्हा होगा, क्योंकि केकय देश (आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात ज़िले) गान्धार के ठीक पूरव सटा हुआ है। केकय अरवपित की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है।

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक खौर फिर शतानीक के बेटे अरवमेधदत्त ने राज्य किया। शतानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के राजा जनक उपसेन, तथा अरवमेधदत्त के समय में पद्माल देश के राजा प्रवाहण जैविल के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों ब्रह्मवादी खर्थात् ज्ञानी राजर्षि थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी।

### <sup>§</sup> ७५. बारइ राजवंश और दक्खिनी सीमान्त की जातियां

अश्वमेघदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास की एक विशेष सीमा को सूचित करता है। उस का समकालीन अयोध्या का राजा दिवाकर और मगघ का राजा सेनाजित् था। कहते हैं, इन राजाओं के समय मे नैमिषारयय में मुनि लोग यझ कर रहे थे, जहाँ पर ज्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन अनुश्रुति का संग्रह या पुराष सूतों ने पहले-पहल सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भी नई अनुश्रुति बनती गई, और गुप्त राजाओं के समय अर्थात् चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैलों में लिखा।

<sup>3. 1</sup> दे € 141

उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा नैमिशारण्य के सूतों के मुँह से ही कहलवाया—इस तरह मानो वही प्राचीन सूत मिंवज्यत् की वातें कह रहे हों। और वह "मिंवज्यत्" वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी अनुभूति के साथ जुड़ता रहा।

कस के अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित के समय के बाद बारह राजबंश भारतवर्ष में जारी रहे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। हस्तिनापुर का वंश तो अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही बत्स देश में चला गया, जिस का अभी चल्लेख किया जयगा। वहाँ वह पौरव वंश कहलाता रहा। प्राचीन कुरु देश और उत्तर पञ्चाल में दो अप्रसिद्ध वश जार्रा रहे। उन के पद्मेश में शूरसेन देश ( व्रजभूमि) की राजधानी मधुरा में एक पृथक् वंश राज्य करता था। कोशल वा अयोध्या में इत्त्वाकु वंश रहा, और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शिकशाली राज्य हो गये। उन के पूरव विदेह का जनक वंश कुछ ही अरसा चला। मगभ में फिलहाल वही बाहर्ष वंश राज्य करता था जिसे वसु चैद्योपरिचर ने खापित किया, और जिस में जरासन्थ और सहदेव हुए थे। बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में मगभ को थारतवर्ष मर में सब से बड़ी शिक्त बना दिया। मगभ के दिक्लमपूरक किया में भी प्राचीन राजवंश आरी रहा।

पिछम-दिक्सन तरफ अवन्ति में वीतिहोत्र वश और माहिष्मती में हैह्य वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दिक्सन गोदावरी-काँठे में अश्मक नाम के एक नये आर्थ राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा। आश्मक की राजधानी पौदन्य और मूळक की प्रतिष्ठान थी। दिस्सनी प्रतिष्ठाव का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे स्वित करता है। अश्मक और मूळक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे।

विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर (आधुनिक सिन्ध) और पंजाब के राज्यों के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि इस आगे देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी।

द्यार्थ राज्यों के दक्तिवनी अन्तों ( सीमाओं ) पर जन्ध, पुरुष , राजर. पुलिन्द, मृतिब (या मृषिक) जातियाँ रहतीं भी। पुलिन्द शायद विन्ध्य के जंगलों मे रहे हों। पुरुढ़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति बी, सो कह नहां सकते। अन्ध्र, शबर और मृषिक निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्किलन को थे। समुचा आधुनिक आन्ध्र देश ही इस समय अन्ध्र या आन्ध्र जाति का वर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग सं ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्त्रपुर या आन्ध्रों को राजभानी थी। तेलवाह नदी चार्धानक चान्ध्र देश की उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिरि थी 1 शबरों के प्रदेश की बस्तर की शबरो नदी स्वित करती है। उन का परिचय भूमिका में र दिया जा चुका है। मुषिकों के नाम का हैदराबाद की मुसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्त दसरी राताब्दी ई० पूर्व में उन की नगरी कब्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर बी । कृष्णा और वेगा (वेग-गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के मांडारा जिले में परस्पर मिसती हैं. और मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मृषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और मृत प्रदेश भी यह समृत्रा ही था. या कुछ कम, और कम या तो कीन सा, सी नहीं कहा जा सकता। सचिक

<sup>1.</sup> सेरिववाणिज जातक (६) ( जातक १, १११ ); ई० आ० १६१६ ए० ७२। मंबारकर वे वायसवाब की सकाह से तेख वा तेखंगिरि को तेखवाह माना है।

<sup>2.</sup> STOR 5 18 1

इ. जिंद बिंद भीव रिव सीव १६१म ४० १७४-७१, तथा नीचे हु १११ ।

लोग द्रावित थे या शावर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूतिन शावद मूचिन का अपपाठ है, और मूचिक उस का आर्थ रूप। आधुनिक मोची मूलतः मूचिन-मूचिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दिक्खनी जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ बंशज उन में जा बसे और मिल चुके थे। वे आर्थों की दिक्खनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थीं।

### § ७६. कुरु-पञ्चाल का मिलना

सब राष्ट्रों में धीरे घीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट धाई; परन्तु कुठ राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी। अधिसीमकृष्ण के बेटे निचल के समय मटची कीड़ों (लाल टिड्डियों) के लगातार उत्पात सं कुठ देश में ऐसा दुर्भिन्न पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज खा ला कर गुजारना पड़ा। उधर गंगा की बाढ़ हिस्तिनापुर को बहा ले गई। इस दशा मे कुठ लोगों की एक बड़ी संख्या राजा-सिहत उठ कर कीशान्वी में जा बसी। कौरवों के इस प्रवास में दिलिए पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, और बह सिम्मिलत जन तब से कुद-पञ्जाल कहलाने लगा। उन का राजवंश भी तब भारत वंश या पौरव वंश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र बस्सभूमि (जिस की राजधानी कौशान्वी थी) हो गई। कुठ लोग पहले जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुठ पढ़ ही चुका था, और आज तक उस का पिठिल्रमी भाग कुठचन्नेत्र कहलाता ही है।

### § ७७. ज्ञान और तत्वचिन्तन की लहर

निचल्ल के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई उल्लेखयोग्य घटना हमें मासूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग के इतिहास की यथेष्ट झानबीन अभी तक नहीं हुई। विदेह में निचल्ल के

१. पेत० ब्रा० ७, १८।

२. दे कार

समय के पांछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज और जनक आयस्थूण नामक जनकों ने क्रमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ बार्सों का कर्मकाएड बढ़ रहा था, और दूसरी तरक झान और तस्व-चिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में अनेक मुनियों के साथ साथ बिदेह के जनकों, केक्य के अश्वपति, पख्राल के प्रवाहण जैवलि और काशी के अजातशत्र आदि राजाओं के नाम भी मुने जाते हैं।

मनुष्य क्या है ? कहाँ से खाया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब सृष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आर्य विचारकों को अर्थार सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध छुलांन परिवारों के युवक परवार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से विदेह तेंक विभिन्न देशों मे विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान धाचायों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार और अनुशीलन का जीवन बिताते। उन के जीवन की एक मलक तथा उन के सरल विचारों का चित्र हमे उपनिषद् नाम के वाङ्मय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरखक कहानियाँ यहाँ नमून के तौर पर खद्धत की जाती हैं।

#### भ. नचिकेता की गाया

रावी नदी के पूरब आजकता जो मामा (लाहौर कसूर पट्टी सरनतारन असृतसर का ' अदंश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ कठ जाति रहती थी '। कठों की उपनिषद् में एक कहानी आती है कि एक बार निवकंता नाम का एक नवयुवक अपने पिता बाजअवा से कठ कर माग गया, क्योंकि उस का पिता उस से ठ्यर्थ मोह करता था । वह यम के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उस तीन रात भूखा रहना पड़ा। वापिस आने पर मूखें अतिथि को घर में देख यम बहुत घवड़ाया और अतिथि से समा मौगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुक्त से तीन वर

१. दे॰ मीचे ६ १२१।

माँग लो। निविकेता के पहले दो मुँहमाँगे बर बम ने महपट दे दिये। तब बह तीसरा वर माँगने लगा-

"यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुक्ते समका दें कि असल बात क्या है। यही मेरा तीसरा बर है।"

''इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्त है। निषकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग को, इसे झोड़ो, सुमे बहुन न रोको।"

"किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, और आप कहते हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता, इसी लिए हो मुक्ते इस जैसा कोई वर नहीं जान पड़ता।"

यम ने निवकेता को बढ़े प्रलोभन दिये। "तुन्हारे सी बरस जीने बाले पुत्र-पीत्र हों, चाहे जितने हाथी बोढ़े गाय और धन मुक्त से माँग लो, जितना सुवर्ण और धन चाहो ले लो, जमीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु माँगो। इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो। रथों श्रीर वाजों के साथ ये रामायें तुन्हें सेवा के लिए देता हूँ। निवकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुक्त से मत पूछो!"

पर निवकता इन बातों से हिगने वाला नहीं था। "हे यम, ये सब सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान और गाड़ी-घोड़े मुक्ते नहीं चाहिएँ। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, सुक्ते तो बही वर लेना है।" (कठ उप॰ वक्षी ४-२)

शिष्य को इस सच्ची श्रान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे उपदेश दिया, और नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की स्रोत के लिए नचिकेता के शागा किस प्रकार स्रटपटाते थे!

१. दे भीचे ५ ७३ ।

### इ. मेंत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यों की कद्दानियाँ

निकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस समय के इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्क्य की दो कियाँ थीं-मैत्रेयी भौर फात्यायनी: मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण सियों की तरह गहने-कपड़ों की बातों में उल्लाभी रहती थी।

याज्ञवल्क्य बोले-मैत्रेयी, मैं चब यहां से जाने को हैं, आची तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर हैं।

मैत्रेयी ने कहा-भगवन् , यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुके मिल जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ?

-नहीं, इरगिज नहीं। जैसा धनी लांगों का जीवन होता है वैसा तम्हारा भी जीवन होगा।

—तब जिस चीज से मैं अमर न हूँगी, इसे ले कर क्या करूँगी ? आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुक्ते उपदेश की जिए न र।

इन ज्ञानिपासकों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक बार सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिष्ट्रमान् गौतम के पास जा कर बोला-भगवन् आप की सेवा में मैं ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता है, क्या आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले - सौन्य तुम कीन-गोत्र हो ? - मैं नहीं जानता महाराज मैं कौन-गौत्र हूँ। माँ में पूछा था, उस ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो मैं नहीं जानती तुम कीन-गोत्र हो, मेरा नाम जवाला है और तुम्हारा सत्यकाम । सो मैं सत्यकाम

<sup>1.</sup> याज्ञवरूच भी बनक की तरह एक वंश का नाम है; केवस एक व्यक्ति का नहीं।

२. बु० उप० ४, ४।

जाबाल ही हूँ ।—कडने की बावरयकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मकता बना।

खस समय के गुक भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के शिष्यों की झान की साध सच्ची है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, और यह बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की हो?, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, सौर्यायणी गाम्यं, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैद्धि और कबन्धी कात्यायन, ये सब जिज्ञास भगवान पिष्पलाह के पास शिक्षा लेने पहुँचे। शिव्य =शिव देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैद्धि = विद्धे का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। पिष्पलाह ने उन में कहा—अभी एक बरस तक तुम लोग और तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहों जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर खपिशत हुए, और अपने सन्देह मिटा सके।

#### उ. अरवपति कैकेय की बात

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े बिद्धाम् आपस में विचार करने लगे। अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उदालक आकर्ण के पास गये।

१. ह्या० उप० ४, ४।

२. पिण्यकाद नामक एक धावार्ष का समय पार्जीटर ने भारत-शुद्ध के बाद रक्षा है ( प्रा० ग्र० ए॰ १२४—१११ ), किन्तु प्रश्लोपनिषद् बाखे पिण्यकाद के भारत-शुद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल के राखा हिरचयनाम का समकालीन था (प्रश्ल उप० ६-१), और हिरचयनाम पार्जीटर के धालुसार मन्तु से द्रश्लों पीढ़ी पर या। किन्तु राजवीपुरी उसे ६ठी शताब्दी ई० प्० में रखते हैं ( प्र० ६४, तथा १६-१० )। महत्त प्रसग में वह विवाद इतने महत्त्व का गहीं है कि इसे निपदाना सायस्यक हो।

उदालक ने देखा बह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उस ने कहा जलो हम सब अश्वपित कैकेय के पास चलें। वहाँ पहुँचने पर अश्वपित ने उन का बड़ा आहर किया। उस ने उन से कहा—मेरे राज्य में न कोई चोर है, न काबर, न कोई अपड़ है और न व्यक्षिचारी; व्यक्षिचारिएों तो होगी कहाँ से ? आप लोग यहाँ ठहरें, मैं यह करूँगा, तब आप को बड़ी दिलाएा टूँगा। उन्हों ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह आप से कह है; हम तो आप से आत्मकान लेने आये हैं। अश्वपित ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश देने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब समिधायें हाथ में लिये हुए उस की सेवा में उपस्थित हए, और अश्वपित ने उन्हें ज्ञान दिया (का उप॰ ५, ११)।

### ऋ. "जनक" की सभा

"जनक" वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यहा किया, जिस
में बड़ी भारी दिल्लिणा दी जाने को थी। वहाँ कुरुपखालों के ब्राह्मण जुटे। जनक
जानना चाहा उन में से कीन सब से विद्वान है। उस ने हजार गीएँ खड़ी
की, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद् वेंचवा दिये, और कहा,
धाप में से जो सब से अधिक हानी हो वह इन्हें ले जाय। याह्मवल्क्य ने
अपने ब्रह्मचारी से कहा—सीम्य सामभवा, इन्हें हाँक ले जाओ। दूसरे ब्राह्मण
यह न सह सकं। उन्हों ने याह्मवल्क्य से प्रभ करना शुरू किया। पाँच
विद्वानों और एक विद्वादी ने कम से याह्मवल्क्य की परीचा ली, पर प्रत्येक
को उस ने शान्त कर दिया। तब उदालक आदिण नाम के एक विद्वान ने
उस से एक गृद्ध विषय का प्रभ किया जो आदिण ने मद्र देश में रहते हुए
पतख़ल काप्य से सीखा था। याह्मवल्क्य इस परीचा में भी उत्तीर्ण हो गया।

शिष्य जोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिशायें (यक्त का ईंथन ) से कर बाते थे।

२. उस समय के सोने के शिक्के निष्क का चौथाई

तब गार्गी वाचकवी दोवारा बोली-"नाडागो, महारायो, में इस सं दो प्रश्न पृछ लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।" "पूछो गार्गी, पूछो"। वह कहने लगी-"याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या त्रिदेह का चत्रियकुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बाणधारी शत्रुओं या चारों को अकेला पकड़ लाता है. उसी प्रकार मैं आप के सामने दो प्रश्नों कं साथ उपस्थित हूँ; कहिए।" फिन्तु गागी के कठिन प्रश्न भी जब याज्ञवल्क्य को हरा न सकं तब कुरुपञ्चाल बाहाएों के। हार भाननी पड़ी तब विद्ग्ध शाकल्य मुकाबल क लिए उठा । शाकल नगरं। पञ्जाब कं उत्तरी भाग में मद्र देश को राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट उसे स्चित करता है । शाकल्य का असल नाम देवमित्र था, विद्ग्ब इस की छेड़ थी, क्योंकि उसे धापने ज्ञान का बढ़ा गर्व था। उस ने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, और उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शास्त्रायें शाकल सहितायें कहलाती थीं। विदग्ध श्रीर याज्ञवल्क्य की यह शर्त थी कि जो बिवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायगा। भारत में जीत याजवल्क्य की ही हुई। ( कु॰ उप॰, भा० ३ )।

### ल. उपनिषदों के पार्पिक विचार

उपनिषद्-युग का यह तस्वचिन्तन आर्यावर्त्त मे धार्मिक सुधार की मां एक नई सहर को सूचित करता है। यहाँ के कर्मकाएड और आडम्बर के विरुद्ध यही पहला निद्रोह था। उपनिषद ने स्पष्ट शन्दों में घाषणा की कि प्रवा एते भरता यशक्याः

-ये यह फूटो नाव की तरह हैं ( मुख्डक उप॰ १, २, ७ ) । सृष्टि के अन्त्र एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म कहती हैं । इन्द्र वहता आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गहो पर उपनिवदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी । वैसे भी वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । विष्णु और शिव के नाम नहा या

परमात्मा के कार्थ में इस वाक्सव में काधिक वर्ते गये हैं। कठ-उपनिषद् (३-९) में विच्या का परम पद मनुष्य की जीवनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; भतायतर उपनिषद कद्र-शिव का परमात्मा-रूप से कीर्त्तन करती है। केन उपनिषद में पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव को खी है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौए होने लगता है।

यज्ञों की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये आचरशु-मार्ग का डपदेश देती हैं। दुश्चरित सं विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता अर्थात मन के संकल्प की दढता. श्रविता, वाणी और मन का नियमन, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान और विज्ञान-इन सब उपाया से, तथा समाहित हाने अर्थात् आत्मा या ब्रह्म में ध्यान जगाने, उस में लीन होने, और उस की उपासना करने-अर्थात मितपूर्वक उस का ध्यान करने -- से मनुष्य अपने परम पर की प्राप्त होता है । मनुष्य का अन्तर-तर जो कात्मा है, वह सब से प्रिय है: उस आत्मा की दंखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, भ्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, अबगा, मनन और विज्ञान से यह सब ( ससार ) जाना जाता है। उस आत्मा को चाहने वाले विद्वान लोग पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकैषणा ( सन्तान धन और यश को अभिलाषा ) सं ऊपर उठ कर भिलारी वन जाते हैं?। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है कि "यह आत्मा बलहीन की नहीं मिलता और न प्रमाद से या तप के अभाव से", वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि "यह श्रारमा न उपदेशों से मिलता है, न मेथा से, न बहुत पढ़ने से, जिसे यह वर लेता है वही इस पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता है।" इन में से पिछला कथन स्पष्ट रूप से अकि-भाव को सूचित करता है।

१० कठ उप०२, २६; **३, ६-७-१३**; प्रश्न उप० १, १४; **मुगडक** उप० १, २, ११; ३, १ ।

२. पृ० उप० १,४,८; १,४,४; ४,४,२२।

३. सुराजक उप० ३,२, ३-४; कठ उप० २,२२।

यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिवदें आहैतवाद का—अर्थात् इस जगत् में एक ही ब्रह्म है, और यह जगत् भी उसी को अभिव्यक्ति है, इस विचार का—उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिवदें एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत् के असत तक्ष्य को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के जिए उन में बड़ी सचाई त्याग और आतुरता भलकतो है। स्यूल सृष्टि और अनेक प्रकृति-शिक्तयों के परे और अन्दर एक महान् चेतन शिक्त—आत्मा या ब्रह्म—है, यह सब उपनिवदों की एक विशेष अनुभूति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है। किन्तु सम्प्र-दाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिवदों में नहीं है; वहाँ तो तक्ष्य किन्तन की आरम्भिक धुँधली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी आहैतवाद की तरक भी मुकता है; पर वह बाद उस चिन्तन के अनेक परिग्रामों में से केवल एक है। उस के साथ साथ उपनिवदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा सकते हैं।

# ह ७८. ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शालायें आश्रम और परिषदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय

उस युग की जिहासा का चेत्र केवल अध्यातम विषय ही न ये, प्राकृतिक और मानव (या जड़ और चेतन) जगत् के कई पहलुओं की ओर विचारकों का ध्यान गया था। आर्थों की उस समय की विद्याओं का जो परिगण्न मिसता है (जैसे का॰ उप॰ ७, १-२ में), उस में से प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिसते, आर न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भी इन की कुछ विद्याओं का हमें पता है।

जिस रहासक भाषाणि का उपर नाम भाषा है, वह एक प्रसिद्ध विचा-रक और विद्वान था। उस का बेटा श्वेतकेतु औहालकि तथा दोहता भाष्टावक

<sup>1.</sup> बैसे कृ० उप० ६,२,१६ में

मो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। श्वेतकेतु श्रीदालिक ब्रह्मवादी होने के श्रातिरिक्त जननशास्त्र श्रीर कामशास्त्र का भी प्रवर्शक िना गया। उस के एक श्रारसे बाद उसी विषय पर बाज्रव्य पाञ्चाल ने एक संज्ञिप्त प्रन्थ लिखा। यह बाज्रव्य उस सुवालक बाज्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिज्ञा-शास्त्र का प्रश्राम किया था।

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ो में शाकपूर्ण या शाकपूर्ण नाम का व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है।

उस से अगली पोढ़ों में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पद्ध-रिख था। कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई और गुरु का नाम किपूल था, केाई कहते हैं पद्धशिख का नाम हो किपल था। जो भो हो, जिस प्रकार बालमीकि को आदि-किब कहा जाता है, उसी प्रकार कीपल को आदि-विद्वान अर्थात् सब से पहला दार्शनिक। उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते हैं। वह एक अनीरवरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध और शृंखला-बद्ध विवेचन करती है। इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है।

पश्चिशिख से तोसरी पीड़ी पर यास्क हुआ। शायद उस का कोई वंशज या शिष्य या जिस का बनाया हुआ निक्क अब भी मिलता है।

गक्षों के पूजा-पाठ और कियाकताप के आहम्बर का भी बड़ा बिस्तार हुआ । ऋषाओं और सामों का यक्षों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक बाक्य बजुब् थे। उन सब की ठ्याख्या में भी आव बहुत कुछ तिला जा रहा था, और वह शृङ्कातित और-सम्पादित हो कर गुरु-शिध्य-परम्पा में चल रहा था। वेद्व्यास के समय और पहले से जो अध्ययन और शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले। वे बरण या शाला कहलाते । उन्हीं चरणों या शालाओं के आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता।

वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गी या वेदाक्षों को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारकों और विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान का संग्रह और पृष्टि होती, नवीन विचारों का शादुर्भाव होता, और नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती । समय समय पर मिस्र भिस्र राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । खेतकेतु औहालकि एक बार पाख्नाकों की परिषद् में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैवित ने उस से कई प्रश्न पूछे थे ( वृ० उप० ६, २; का० उप० ५, ३ )। ये परिषदें एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं।

वरणों और आश्रमों के नाम भिन्न मिन्न स्थानों के नाम से या प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते । आयों का जितना प्राचीन ज्ञान मिलता है वह अमुक शाला या अमुक वरण का कहलाता है। लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का वरण या शाला वतलाई जाती है। और अधिकांश प्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे संहिता या संकलन हें; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मित्तव्कों के सहयोग की और सामृहिक तजरवों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के लेश में व्यक्ति की कुछ समा ही नहीं, सभी कुछ सामृहिक है। प्राचीन आयों का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा है; इम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम।

वेद के उक्त भाष्य शक्षण कहलाये । वे गद्य के जटिल प्रन्थ हैं। कई शास्त्राओं की संहिताओं में वेद-माग अलग और ब्राह्मण या व्याख्या-भाग अलग है, कइयों में दोनों मित्रित हैं। इस का यह अर्थ है कि वेद-संहिताओं का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ। ब्राह्मणों के अन्तिम भाग श्रारयम (श्रारयय या जंगल में कहे गये प्रन्थ) श्रीर उपनिषद् (निइट बैठ कर कहने के श्रमीत् रहस्य-प्रन्थ) कहलाये।

शिक्षा आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदान कहलाये । वे छः हैं ।

शिक्षा या शिक्षा का अर्थ कह चुके हैं । उस के अतिरिक्त व्याकरण, अन्द और
निरुद्ध ये तीन अग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुद्ध में
शृद्धों को व्युत्पित अर्थात उन के उद्भव की खोज की जाती है । बाकी दो वेदाक हैं—ज्योतिष ओर कल्प । वेदाक ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्स का था । कल्प में आर्थी के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज-सम्बन्धों अनुष्ठान के नियमों का विचार होता । आर्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों की मीमांसा हो कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे—औत, गृह्ध, और पर निर्भर होने से औत कहलाता । गृह्य या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति पर निर्भर होने से औत कहलाता । गृह्य या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायों भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्योष्ट आदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं । वर्म का अर्थ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार । कल्प के वर्म अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख हैं।

कल्प सब स्त्रों अर्थात् अत्यन्त सिक्ष्य वाक्यों में भिलते हैं। वे ब्राह्मण्यंथों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ संशोधन और परिवर्त्तन को प्रक्रिया भी जारी रही। न केवल कल्प प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैलों में किस्ते गये।

मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय इस औसतन आठवीं शताब्दी ई० पू० राव सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ। किन्तु अब जो श्रीत गृह्य और धर्म-सूत्र हमें अपलब्ध हैं, वे प्राय: झठी वा पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरखों के आश्रमों में सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती वी, सो अभी देस चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विश्वमान रूप भले ही पाँचवाँ शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विश्वमान है।

त्राह्मण उपनिषद् और सूत्र-मन्थों को मिला कर इम क्लर (पिह्नला) वैदिक वाक्मय कहते हैं।

# ९ ७९. सामाजिक विचार-च्यवहार और आर्थिक जीवन का विकास; वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना

उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस धुनियाद पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तिस्य बना। इसी काल में आर्थी के समाज-संस्थान की नीवं डलीं ।

यह समक्ता जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है बार ऋणा के कर पैदा होता है—वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्तव्य उरपन्न होने हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ीसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य आदि का धर्म निवाहने में उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताओं का ऋण यह करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचिन्न थे। ऋषियों का झान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया जाता था। ऋणों की इस कल्पना के विषय में बाहे जो कहा जाय, इतना

<sup>2.</sup> दे # 24 1

२. पिक्के शाकों में तीय ही क्रक—देव-क्रक क्रापि-क्रक और पितृ-क्रक्ष— प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में जार क्रक माने जाते थे, चीया मनुष्य-क्रक । शत० ब्रा० १, ७, १, १ में वय का इस प्रकार वस्त्रेक है—ऋष ८ है जायते थी वस्ति । स आध्यमान एवं देवेक्य ऋषिक्यः पितृक्यो मनुष्येक्यः ॥ जाते वत की व्याक्ता है। पेत० ब्रा० ७, ११ मी क्रकों के सिद्धान्त का वस्त्रेक है।

तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामृहिक प्राया के रूप में देखती थी। और इस की दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नही प्रत्युत पूर्वजों का भी ऋणी था; और क्योंकि पूर्वजों का ऋण वंशजों के तैंई चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी कर्राव्य थे।

कुछ कुछ ऋगों के विचार पर धाश्रम-व्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार स्वाभाविक धाश्रमों या पड़ावों में बाँटा गया था। पहले दो धाश्रम, विद्यार्थी और गृही, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान-प्रस्थ और परिवाजक या भिच्चु, विशेष शानवान् लोगों के लिए। बानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में धाश्रमों में रहने। वे आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरवे, स्पष्ट निर्भीक निष्यच्चपात विचार और अध्ययन के केन्द्र थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग कर दूमने वाले भिच्चों का।

जाति-भेद आरम्भ में केवल आर्य और दास का ही था। वैदिक काल में विजातीय जनता से स्वामाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से स्वामाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। अब लगातार साथ रहने से अधिक सम्पर्क होने लगा, तब आर्थों की पवित्रमा बनाये रखने के लिए नियम और बन्धन बनाये जाने लगे। दास की आर्थ की धर्मपत्नी न हो सकती। तो भी रामा के रूप में रमणा के लिए काली जाति की लियों के। रखना बर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली रामाओं की कालिमा के कारण राम राज्द में ही काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आर्थों के समाज के विलक्षत बाहर न रहे, वे उन का एक अंग—शुद्र

<sup>1</sup> निरुक्त १३, १२, २ में बिसा है—स्वोरामः ... ऋषस्ताद्रामाऽश्वसात् कृष्णः कस्मात् सामान्यादित्यप्तिं चित्वा न रामामुपेयात्, रामा रमणायो-पेयते न धर्माय कृष्णजातीयैतस्मात् सामान्यात् ॥ स्वश्व है कि शमा = श्वनार्थ रसीवः।

के रूप में — बनने लगे। किन्तु शुद्ध के साथ विवाह-सम्बन्ध घृखित माना जाता, धार्यों के समाज में था जाने पर भी वह एक इतित श्रेगी था। धार्य और शुद्ध में बास्तविक जाति-भेद अर्थान् नस्त का भेद था।

स्वयं आयों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकत पकड़ रहीं थीं। रयेष्ठाः या रथी लोग साधारण पदाति से हैंसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की अधिकांश नियुक्ति होतो, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी ऊँचा था, उस में राजकीय परिवारों के लोग थे। राजन्यों और रथेष्ठाओं को मिला कर चित्रय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा।

किन्तु एक नई श्रेणी झान और विचार के मार्ग में जाने वाले, अध्ययन और अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही ब्राह्मण श्रेणी कहताती। ब्राह्मण का मूल अर्थ केवल ब्रह्मन्-ऋच् साम और आधवंण मंत्रों—को दोहराने वाला, अर्थान् परापाठक मात्र था। परापाठक के काम से ही एक तरफ तो

<sup>1.</sup> समृचा समान चार नवीं में नाँटा जा सकता है, यह देवत एक दार्शनिक करपना थी। धर्मशासकारों के निषम केवल उन के खेलकों के विचारों और इच्छाओं को स्थित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को। वास्तव में प्रत्येक काल में चार वर्ष वा मेखियाँ थीं, यह सस्वम्स आमक विचार है। मेगास्थनी ४ वी शताब्दी ई० प्० में सात मेखियाँ में मारतीय समान को नाँटता है (इ'० ग्रा० १८०७, ए० २३६-२६८)। जपर ई ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो सादर्श विकासवा गया है, उस में राजन्य और रथेष्ठाः दो अलग सलग मेखियाँ हैं, और वैसा होना स्वामाविक भी था। इस के समकात्वीय सर्वाद्य करी शताब्दी ई० प्० के कूटदम्स-सुस (दीस०) में किर स्वस्तिया अनुयुश्चा और श्रमशा परिसद्या में मेद किया है (हिं० रा० आग २, ए० १०० हि० ४ में वद्युत )।

पुरोहित के काम का विकास हा गया। दूसरी तरफ पद्यों के अनुशीक्षन से ही अनेक ज्ञानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था. उस का उल्लेख किया जा चका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय मनोष्ट्रित उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीक्षन, अध्ययन और अध्यापन करने वाले गृहस्य त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी। उन मे से जो बड़े बड़े बाश्रमों या शालाओं के नायक थे ने महाधाल शाक्षण कहलाते। परोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनो ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य लक्कण था। क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार (नियम कानूने) की श्रीर हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरक राष्ट्र के मन्त्र-धर ( अमात्य सत्ताहकार नीति-निर्धारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्राय: उन्हीं के हाथों में आ जाता । इन ऊँचे पटों में या परोहित के पेशे में आमदनी जरूर थी, किन्तु साधारण श्रह्मण का मुख्य कार्य तो खभ्ययन-खभ्यापन ही था, जिस के साथ रारीवी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था। आर्य संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, कि उस में ज्ञान और ग़रीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। जनता की इसी मनोबूनि के कारण चत्रिय श्रेणी जैसी क्रतीन और अभिजात सममी जावी, बाह्यण श्रेणी भी वैसी ही क्रबीन और अभिजात गिनी जाने लगी।

कत्रिय और जाहाण, ये दोनों जेिएवाँ साधारण विशः में से ही उत्पर उठीं थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का झाश्रय थे। वैश्य गृहपति राष्ट्र का आधार वे। शिल्प और व्यवसाय के परिपाक के साथ साथ

सु० नि० ब्राह्मख्यस्मिकसुत्त (१६) और वासेष्टसुरा (६४) की क्युगावा।

वैश्य-समुद्याय में भी गण बनने लगे, और उत्तर वैदिक वाक्सय में जहाँ अंडी शब्द आता है, उस का अर्थ बहुत से विद्वान गण का प्रमुख ही करते हैं। केच्य का अर्थ गण की मुख्यता। अर्थात् उस आरम्भिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने और अंकुरित होने लगी, अम की विभिन्नता प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः में से फूट कर एक पृथक अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और व्यवसायों के समूह या गण भी पृथक अर्गों के रूप में प्रकट होने लगे। किन्तु यह अभी बीज मात्र था।

नाहाण चित्रय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक भेणी-भेष तथा दार्शानक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-ज्यवहार रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थी, किन्तु आनकल की जातपात की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-भेद यदि वा तो आर्व और शुद्ध में था, और वह जाति-भेद के आधार पर था।

आर्यों के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृति आ रही थी।

वत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है, क्षेत्र सिलप सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निरिचत रूप से हो गया था। कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले-पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पिष्ठिमी जगत् के सामी और अन्य तोगों को भारतवर्ष से ही उस का पता मिला था।

आरवलायन औत स्त्र ६,४,१७।

## § ८०. जनपटों का श्रारम्भ श्रीर प्रादेशिक राज्यसंस्थाश्रों का विकास

अविश्यति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्तता इस उत्तर वैदिक युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्थीं की राज्य-संस्था में भी।

जनों के लगातार एक स्थान पर बसं रहने और अवस्थित हो जाने के कारण उन स्थानों या जनवदों का भी धीरे धीरे शिश व्यक्तित्व-स्पष्ट 'नाम-रूप'-होने लगा। और उस का यह फल हुआ कि राज्य अब अन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का अर्थ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )—जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान था. उस पर कोई जन बम गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार था। अब हम साधारण रूप से देश को जन-पद कहते हैं, वह किसी जन (कबीले) का ऋधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपढ़ को जनपढ़ कहते थे। जनपरों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कर, पद्धाल, चेदि. बत्स. अंग. शरसेन. अवन्ति, यौधेय. मद्र, शिवि, अम्बष्ट, उशीनर, मालव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवर्त्तन हा गया-जानराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पञ्चाल, मह, मालव श्राहि श्रव जन या कबीले न रहे। यदापि अब भी उन उन नामों के जनपढ़ों में उन्हीं धन्हीं मूल जनों के बंशज—सजात या ऋभिजन - मुख्यत: बसे हए

१. अभिवन शब्द पाणिनि ( अष्टाध्यायी ४, ३, ६० ) का है। उस में दो धर्य है, एक तो वही जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-किसी के पूर्वजों का मूज निवास-स्थान । अभिजनः पूर्ववान्धवः, तस्त्रस्वन्धाहेशोऽप्यक्षि-अन उच्यते यस्मिन् पूर्वबान्धवैद्यवितम् ( उक्त सूत्र पर काशिका-बृत्ति ) ।

थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति चन राष्ट्रों में से किसी में चस जाय, उस में मिल रक्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति अब उस की प्रजा हो जाता । याहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी वन ही सकते थे (ऊपर १६० इ), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या अभिजनता स्वीकार करनी पढ़ती थी । अब वे सजात या अभिजन नहीं चनते थे, अभिजनत्व के बजाय अब उन्हें जनपद में मिल रखने की आवश्यकता होती थी।

इसी प्रकार प्राप्त पहले जन की दुकड़ी या जत्था होता था, अथ एस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया।

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य-संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा अर्थात मगध विदेह कलिंग भावि में साम्राज्य के अभिषेक होते. वहाँ के राजा सम्राट् कहलाते । आजकल हम एक-च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल अर्थ शायद या राज्य-संघ या राज्य-समृह, अर्थात् अनेक राज्यों का गृह जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्षिण दिशा में सत्वत ( यादव ) कोगों में मीज्य राज्यसंस्था थी. वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते। मोज का अर्थ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा। प्रतीची दिशा (पिछ्छम ) में नीच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात् दिश्खनपच्छिम और ठेठ पच्छिम-सुराष्ट्र, कच्छ, और सौवोर (आधुनिक सिन्ध) आदि देशों—में स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा स्वराद् कहलाते। स्वाराज्य का अर्थ था अप्र्यं समानाना-जीप्यम्-बराबर वालों का अगुआपन । इस प्रकार स्वराद् द्यानवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुछ उत्तर महों के जो जनपद थे, उस में वैराज्य प्रगाली थी; वे विराद्-राजहीन -जनपद थे। उत्तर कुढ, उत्तर मद्र से इस युग में क्या सममा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। और धुना मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात् अन्तर्वेद में, क्व-पत्राल वश और व्यानर ( पूर्वोत्तर

पंजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और कहलाते थे। अर्थात् मध्यदेश और प्राची के खिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाकी न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपच्छिम से दिन्खन तक—पंजाब से बराइ-महाराष्ट्र तक—संप-राज्यों की एक मेखला थी। हम देखेंगे कि यह व्यवस्था प्राचीन काल के व्यन्त तक—५०० ई० तक—जारी रहेगी। वार्यों के विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही वार्यों को राज्यसंस्था की आधार-शिलायें भी भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गईं। भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का बही युग थां।

जिस भुव और प्रतिष्ठित मध्यदेश में पकराज्य की संस्था थी, वहाँ भा इस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक रियर शकल पकड़ रही थी, और इस का कुछ वित्र हमें मिलता है।

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। सिमित के हो कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकतः कहलाते थे; अब उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब रज़ी (रिकनः) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक रब (वैदिक काल का मिर्ण) देते थे। अभिषेक में राजा जैसे पहले राजकतः की पूजा करता था, वैसे ही अब रिजयों की। पुराने राजकतः का ही नया नाम रिकनः था, भेद शायद केवल इतना हो कि रज्ञी अब स्थायों और निश्चित पशाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रज्ञी होते थे—(१) सेनानी, (२) पुरेहित, (३) राजा या राजन्य (राजपुत्र), (४) महिषी अर्थात् रानी, (५) सूत अर्थात् राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, (६) प्रामणी—शायद मुख्य प्राम का या राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, (८) संप्रहीता अर्थात् कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक—रजुमिर्निमन्ता,

<sup>1,</sup> दे # 14 |

(९) मागदुच अर्थात् वसूली का मुख्य अधिकारी, (१०) अक्षावाप अर्थात् हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकर्ता अर्थात् जंगलीं का निरोक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रया-कर्ता, और(१२) पालागल अर्थात् सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तक्ष (बढ़ई) या रयकार।

रबी या राजकर्त्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात् प्रजा के प्रतिनिधि थे।

साम्राज्य, भीज्य, स्वाराज्य, वैराज्य भीर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्ट्य, माहाराज्य और आधिपत्य (अर्थात् परमेडी, महाराज और अधिपति होने) के लिए, एवं समन्तपर्यायी (सब सीमार्झों तक जाने वाले) सार्वभीम होने अथवा समुद्र-पर्यन्त पृथिवी का एकराट् होने के लिए होड़ लगी ही रहतो थो, और प्रत्येक महत्त्वाकांकी शासक के सामने वह आदर्श बना ही हुआ था।

१. पेत० झा० ८, १४।

#### प्रन्यनिर्देश

সাত হাত, মত ४, ११ ( ছ০ २३१ ), २२ (ছ০ २४१), २४ ( ছ০ ২৯१-২৯০ ), ছ০ ३१७ टि০ ২, মত ২৬।

तायसवाल-इहत्रथ वंश की कावगणना, जिंव बी० भी० रि० सी०४, ४०२६ म । रा० १० ए० ६-४६ ।

हिं० रा०, हुड़ १, १०, १७; भ० १०, १२, १४, १६, २४, २४, २६; हुड़ २६२, १६२। विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यवेसी राज्यों की शासनपद्धति-विचयक प्रमाख वहीं से किये गये हैं।

सा० जी०--- १९१, प• ४९२।

इरप्रसाद शास्त्री—संक्य बाक्सब, जा० वि० श्री० रि० सो० १, ४० १४१ प्र। हारास चन्द्र चकतादार—सोश्यत साक्ष्म इन यन्त्र्येट इंडिया, स्टडीज इन बाल्स्यायनज कामसूत्र ( क्षाक्या १६२६ ) ४० १-१०।

#### दसवाँ प्रकरण

### सोलह महाजनपद

(८-७-६ शताब्दी ई० ५०)

### **६ ८१. विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविध्व**

भारतयुद्ध से छठी शतान्दों हैं पू तक का राजनैतिक इतिहास श्रुक्कलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उन का समय तथा पौर्वापर्य भी अन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं में से एक विदेह की राज्यकान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः उस की हत्या के बाद

व्यवस्थी नाम भोवः कामात् माझयकन्यानिममन्यमानस्सवन्युराष्ट्री
 विननाश । कराजस्य वैदेहः ।—अर्थं० १, ६ ।

२. मिखाइए रा० इ० ए० ४१-४२। सभी तक यह केवस सटकका है। विदेह की क्रान्ति कर और कैसे हुई, यह प्रस मनोरक्षक है। वदि वह सटकक ठीक हो तो करास का वस भी एक महस्य की सटना कर साती है।

ही वहाँ राजसशा का अन्त हो गया, और संघ-राज्य स्थापित हो गया। सातवीं-छठी राताब्दी ई० पू० में विदेह के पड़ोस में वैशालों में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिव लोग रहते थे। विदेहों और लिच्छिवयों के प्रथक प्रथक संघों की मिला कर फिर इकट्ठा एक ही संघ या गया बन गया था जिस का नाम बुजि- (या बज्जि) गया था। वैशालों में विदेह के साथ ही गया-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता।

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उस का मुकावला दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन साववीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७५ ई० पू०) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सन्ता रही के सम्बदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन (पौदन्य) भी सम्मिलित हो गई थी।

मगध में बाईद्र वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निमन्त्रित किया। शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिमाब से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक

काशी के राजा अझाव्स का जातकों में बहुत उद्येख हैं; किन्तु अझ-वृत्त कोई एक राजा म या, यह काशी के राजाओं के वंश का जाम या पदवी थी। जातक ३, १४८ में उद्योख है कि बनारस का अझाव्सकुमार भी सक्किसा पढ़ने गया, उस से स्पष्ट निरिचत होता है कि अझाव्स वंश का जाम या पदवी थी।

एक प्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्विजयी राजा हए। शैशनाक वंश को पुरानी अनुभूति में सत्रिय नहीं प्रत्युत स्त्रबन्धु कहा है. जिस में कुछ घटियापन का भाव है । घटियापन का भाव इस कारण कि वे ब्रात्य लोगों के चत्रिय थे। ब्रात्य वे आर्थ जातियाँ थीं. जो मध्यदेश के पूरव या उत्तरपिछ्यम (पञ्जाव में) रहतीं, श्रीर जो मध्यदेश के क्रलीन ब्राह्मणों-चत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं। उन की शिज्ञा-बीजा की भाषा प्राकृत थी; उन की वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आर्थी वाले सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अर्हतों ( सन्तों ) को मानते, चौर चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे।

### **§ ८२. सोलइ महाजनपदीं का उदय**

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सी इस देख चुके हैं (8 ८०)। क्रव बन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मृत देश थे, किन्त बिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा अपने मूल देश सं अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ क्षिया वे महाजनपद कहलाने लगे।

इस प्रकार के नोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक कि साम्रह महाजनपद एक कहाबती संख्या बन गई । इसी कारण हम इस यग के। भी सोलह महाजनपढ़ों का युग कहते हैं। सोलह महाजनपढ़ों में ये बाठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं—(१) बंग-मगध, (२) काशी-कोशल. (३) वृजि-मञ्ज, (४) चेदि-वत्स, (५) कुरु-पञ्जाल, (६) मस्य-शुरसन, (७) श्रश्मक-श्रवन्ति, (८) गान्धार-कन्योज।

अंगदेश मगध के ठीक पूरव था। उस की राजधानी चम्पा या मालिनी, जिसे आधुनिक मागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चन्पानगर सचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्ध नगरियों में से थी । वह चम्पा नदी के पूरव किनारे बसी थी, जो बाब भी भागलपुर में चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, और माइखएड से गंगा की तरक बहती है । सगध की

राजधानी राजगह (राजगृह) भी वैसी ही नगरियों में से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, इन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी इस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाक्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, और उस की राजधानी का वाराणसी। केशिल देश की राजधानी सावत्थी (भावस्ती) अचिरावती (राष्ट्री) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। गोंडा और वहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़ अब इस के स्थान को स्चित करते हैं। साकेत (अयोध्या) की हैसि-यत भी आवस्ती से कम न थी।

तिरहुत या इत्तर बिहार के वृजि-गण का इल्लेख ऊपर हो चुका है। आज तक भी चन्पारन जिले के पहाड़ी बाक लोग अपने से भिन्न तिरहुत के सभी निवासियों को नजी तथा नेपाकी कोग नजिया कहते हैं। समूचे वृजिसंघ की राजधानी भी वेसाकी (वैशाली) ही थी। उस के चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बढ़े बढ़े दरवाजे और गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने हुए थे। वृजि कोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार की राजा वा राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवयों के ७००७ राजा थे, और उस में से प्रत्येक का उपराज, सनापति और मायहागारिक (कोवाध्यक्त) भी था। थे खब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिविनराष्ट्र की मुख्य शासनशक्ति थी। शासन-प्रकृत के लिए इस में से शायद चार वा नौ आव्मी गखराजा चुन लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७००७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिवेक होता था। वैशाली में इन के अभिवेक-प्रकृत के लिए एक पोखरनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी कोहे की जाली लगी रहती थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और उपर भी कोहे की जाली लगी रहती

जिस से पन्नी भी एस के चन्दर घुस न पाँच है। वैशाली के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से चमिषेक होता।

सिच्छिषि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध झात्य जाति थे। वे आईतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मझ सोग भी झात्य थे, और उम का भी गण-राज्य था। मझ जनपद बुजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोरास के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरसपुर जिले में था। पावा और कुसावती था कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरसपुर के नजदीक पूरव) उन के करने थे।

बत्स देश काशी के पण्छिम और चेदि (आधुनिक धुन्देलखरह)
बत्स के पण्छिम जमना के दिनस्तन या । बत्स देश में भारत बंश का
राज्य चला जाता था। उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी (इलाहाबाद
जिले में आधुनिक कोसम गाँव) जमना के किनारे पर थी, और उस समय
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जाती थी। वह ज्यापार और युद्ध के
राजपवों को काबू करने वाले बड़े जण्छे नाके पर थी। पण्डिम समुद्ध के
बन्दरगाहों—भरकण्डल, सुल्पारक (शूर्पारक, आधुनिक सोपारा) आदि—
।से तथा गोहाबरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश और मगध की नगरियों को
जोड़ने वाले रास्ते एळायिनी और कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते। कौशाम्बी से
छन की एक शासा गङ्का पार साकेत, आवस्ती और वैशाली चली जाती;
दूसरी अक्षमार्ग से काशी होते हुए समुद्ध तक पहुँचती।

पत्नास देश ( उत्तर पत्नास = आधुनिक कहेससर, और दक्सिस पत्नास = फर्ज सामाद-कमीज-कानपुर ) कोशस और बस्स के पिक्सिम तथा बेदि के उत्तर सगा हुआ था। कुठ (इस्तिनापुर-कुठक्तेत्र का प्रदेश ) उस के पिक्सिम और असमूमि के उत्तर था। वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुठ देश का चम और सक्स ( आषार-ज्यवहार ) जिसे बुदबम्म कहते थे भारतवर्ष में आदर्श माना आया।

१. जातक ४, १४६।

बहाँ के लोग जापने सीधे सच्चे मनुष्योषित वर्तां तथा जपनी विद्या संस्कृति और परित्र के लिए सारे मारत में जमग्री माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों के लोग जन से धर्म सीखने जाते थे । इन और पत्नाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र गिमा जाता क्योंकि कुवरट्ट (राष्ट्र) की राजधानी कभी इन्द्रपत्तनगर (इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिलनगर (काम्पल्य नगर) जौर कभी कत्तर-पत्नाल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पंचाल-नगर को कम्पिलनट्ट की राजधानी कहा जाता है।

कुर के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ शूरसेन (मथुरा-प्रदेश) और मत्स्य (मेवात, अक्षवर-जयपुर-प्रदेश) भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे।

शूरसेन और चेदि के द्विखनपिछ्यम अवन्ति उस समय के चार-पाँच सब से शिक्तशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी उन्जेनी (उक्जियनी) पिछ्यम समुद्र और मध्यदेश के तथा अस्मक-मूक्क और मध्यदेश के बीच के ज्यापार-पर्यों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाच थी। माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सिम्मिलित थी?। अरमक का क्लोक भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरव किलगराष्ट्र की सीमायें उस से लगती?, और इस युग में सम्मवतः वे दोनों अस्मक (वा अस्सक) महाजनपद में सिम्मिलित थे। अस्मक या अस्सक की राजधानी पौदन्य (पोतन या पोतिक्ष) थी। किलांग की अपनी राजधानी दन्तपुर बीं।

<sup>1.</sup> कुरुधस्म जातक (२७६)।

र. दीघ०, २, २३४।

६ जातक १, ४।

v. दीघ०, वहीं ।

सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रस्वात था। सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्तिशा में मध्यदेश के क्या राजपुत्र, क्या धनाट्य सर्वियों के लड़के, और क्या गरीव प्राक्षण लो पद चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक हल की जात कर जीविका करते थे —सभी पढ़ने पहुँचते थे। सभ्य समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्तिशाला में पढ़ा होना आवश्यक सा था। करमीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सिम्मलित था । और गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पिछल्म बद्दशाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरवी सीमा सीता नदी और पिछल्मी बाल्हीक (बल्ल ) प्रदेश था।

ये सोलह देश तो महाजनपद वर्षात् बढ़े राष्ट्र—शिक समृद्धि विस्तार या किसी अन्य कारण से बढ़े गिने जाने वाले राष्ट्र—थे। उन के आतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार और कुठ तथा मस्य के बीच केक्य, महक, त्रिगर्त्त, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पिक्छिम और पिक्छमदिस्सन सिन्धु, शिवि, अन्वष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे। इन में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मह, सिवि और सोवीर का नाम इम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं। महरट्ठ की राजधानी सागसनगर वी और सिविरट्ट की अरिट्टपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी शा सोवीररट्ट की राजधानी सागसनगर वानी रोठव या रोठक (सकसर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय

१ जातक ४, ३१२-३१६।

२. वहीं ४. ३८।

<sup>1.</sup> uff 2. 154 1

e. To go go el i

र. दे० छ १०।

जातक २, २३०।

सिवि जातक (४६६), वेसन्तर जातक (४४७)।

की मुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन क्लोकों से इम यह निश्चय नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित।

कोराल के उत्तर और मक्षराष्ट्र के पिछ्यमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई में खित्रावतो (राप्ती) और रोहिणी नदी (राप्ती की एक पूर्वी धारा) के बीच शाक्यों का छोटा सा गण्-राष्ट्र था। इस युग के खन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम खाज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी किपलवास्तु या किपलवत्थु आवस्तो से करीब साठ मोल पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अंशत: अधीन था।

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक प्ररफ्त था, फिन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। उन की पूर्वी सीमा अंग और किलंग तथा दिक्खनी अश्मक है। अश्मक के दिक्खन अन्ध्र आदि अनार्थ श्रष्ट थे, जिन में अब हम दामिलरह का भी नाम सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे। नागदीप या नागदीप उत्तरपिछमी सिंहल का पुराना नाम थार, और कारदीप उसी के पास था। दामिलरह में काविरपत्तन था। आर्थ तापसों और ज्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है। वाराणसी के ज्यापारि सिंहल या तम्बपनी दीप (तामपर्णी द्वीप) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ के एक धनाळ्य माझण का बेटा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरह में और फिर वहाँ से कारदीप तक बता गया था?।

१० महत्ताल जातक ( ४६४ ) की पशुपन्नवत्यु ( दे॰ नीचे परिशिष्ट ह ) में शाक्य कोन जापस में कहते हैं—वयं कोसलरक्यो आणापविश्विष्ठाने वसाम ( जातक ४, १४४ ) ।

२. दे० शीचे हुड़ =४ ड. ११०।

श्रकिति जातक ( ४८० ), तथा सुस्सोन्दि जातक ( १६० )।

पूरव तरफ उसी तरह आर्य ज्यापारियों की पहुँच सुवस्त्रम्मि तक बी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो अठकच्छ (अइच) और वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं, किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर ज्यापार करने जाते, और उस में खूब उपया बना कर जाते थें। उस ज्यापार के सिलसिले में आर्थावर्ष के लोग प्रवी सागर के अनेक द्वीपों का परिष्ठह या भौगोलिक खोज-उटोल करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी वज्ञों या राज्यसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शक्ताक से दमन करते। उन में से किसी किसी द्वीप की जमीन बहुत उपजाऊ भी निकल आदी, जहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ होते थे। उन द्वीपों में वे लोग वसते जाते, और कभी कभी उन की सुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से इम यहीं अच्छे हैं !

§ ८३ कोञ्चल और मगभ राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविश्वव स्रोलह महाजनपरों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ इसरों को निगल कर अपना कलेवर बहाने लगे।

कंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा-तार मुठमेड़ जारी थी और मगध का दाँव अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ) में एक नागमवन था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था। कभी मगधराजा अंगराष्ट्र पर कब्जा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर। एक बार मगधराज हार कर मागा जाता था और अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब नागराज ने उसे अपने मचन में शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की

१. सुस्सोन्दि जातक ( १९० ), और समुद्दवाषिज जातक ( ७१६ )।

१. महाजनक आतक ( १६६ )।

समुद्दवाखिज जातक ( ४६६ )।

सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार डाला, और अंग राष्ट्र को दस्तल कर लिया। । कहते हैं उस के बाद अम्पेटव नागराजा को अपनी सब लक्सी काशी के राजा उमसेन को देनी पड़ी ।

काशी की शक्ति भी अब बीरे घीरे कीए। होती गई; दूसरी तरफ़ कोशल वैसे ही बढ़ने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी हैं पू की पहली चौथाई बीतने के बाद (सगभग ६७५ ई॰ पू ) कोशल को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की। उस के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई। अन्दाज पंचास बरस पीछे (सग० ६२५ ई० पू ) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल बा, काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। महाकोशज का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित् था। उस ने तक्तिशला में शिका पाई थी, और बह पिता की तरह ही प्रतापी था।

सस का समकालीन मगध का राजा संनिय (श्रीण्क) विन्वसार या (राज्यकाल लग० ६०१—५५२ ई० पू०), जिस के साथ पसेनदि की एक यहन का ज्याद हुआ था। राजा मद्दाकोशल ने अपनी कड़की के नहल-नुब-मुद्ध अर्थात् नहाने और शृङ्कारचूर्यों के खर्चे के लिए रहेज में विन्वसार को काशी का एक गाँव दे दिवा था जिस की आमदनो एक लाख थीर। विन्विसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर गुद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज विन्वसार ने उसे मार चम्पा ले ली। तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का

डघर धवन्ति में लगभग उसी समय (धन्दाजन ५६८ ई० पू०) पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने बीतिहोत्र बंदा का अन्त कर अपने बेटे पख्नीत

१. श्वरूपेय्य जातक (२०६)।

२. हरितमात जातक (२३६) तवा वज्दकिस्कर जातक (२८६) की वज्यकालु ।

या प्रचोत को राजगही पर बैठाया । प्रचोत भी बिन्बिसार और प्रसेनजित का समकाकीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पहोस्री डरते और एसे चएड (भयानक) पन्जीत कहते थे। एक वडी सेना रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था।

कोशल, मगध और अवन्ति के बीच बत्सराज्य (कौशाम्बी) पढ़ता बा. और वह भी इन तीनों को तरह शक्तिशालो था। छठी शताब्दी ई० प० के पूर्वार्ध में यही चार प्रवत एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ विन्विसार के समय राजा पुक्कुसाति (पुष्क-शक्ति ) राज्य करता था।

<sup>६</sup> ८४. श्रार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों श्रीर नगरों का विकास

जनपदों और महाजनपदों के उपर्यक्त सब राज्यविस्तार और शक्ति-संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृढ आर्थिक बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं और न शक्तिशाली राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति ही बढ़े बढ़े जानपद राज्यों के उदय की और उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में तथा उस की मेरिका शक्ति थी। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई। एक कारण था दूसरी परिणाम, एक मृत या दूसरी फता। महाजनपद-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे भीर किस रूप में हुआ, उस का संचिप्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है।

### अ. कृषि, तया ग्रामों की आर्थिक योजना

जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ( tribal ) न रहा, प्रत्युत जानपर (territorial) हो गया था, उसी प्रकार माम भी अब जन का एक मंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही सुख्य था, भौर वह भव एक भार्थिक इकार्ड था । तो भी जानपर राज्यसंस्था में. जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; बह कवकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की छपज पर केवल वार्षिक मान या बिल ते सकता, जंगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, या अस्ता-मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजमीय का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के दहेज में या बाह्य या अमात्य या सही को दे सकता था।

बड़ी बड़ी जमींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-खामी थे, और प्राम जन्हीं के समृह या समुदाय थे। राजकीय माग उपज के अंश के रूप में लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया (गामभाजक) अथवा राजकीय अधिकारी (महामत = महामात्य) वस्तुलते। भूमि का दान और विकथ हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बँटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इस के बाद के युग में खेत बँटाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस (महाजनपद-) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है।

प्रत्येक प्राम में अनेक कुल (परिवार) रहते, और वे कुल बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के प्रामों का उल्लेख है। इस प्रकार छोटे कस्बे भी प्राम ही गिने जाते थे। गाँव के चौगिई उस के खेत और चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक अटिवयों का अवश्येष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उप्यानों (बगीचों) का भी उल्लेख पाते हैं। जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था। गाँव के लोग पढ़ोस के जंगलों में से अपना काठ-इँधन और फूस-पुवाल ले आते। नावों, अहाजां और इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी। अभी तक उस को इतनी इकरात थी कि बनारस जैसी सब से समुद्ध नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थे। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वनदेवता था महर (प्रलोभन का

१ जातक ४, २६६ ।

२. महसाल जातक (४९१)। ४१

मूर्त देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे। बढ़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुजरते थे, जिन में जङ्गली पशुक्यों के अतिरिक्त चोरों डकैतों और भूत-प्रेत का भी ढर रहता।

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरती ! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, और शाम को मालिकों के पास लीटा देता।

गाँव को बस्ती के चारों श्रोर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, श्रीर उस में दरवाजे रहते। गाँव के लोग सामृहिक रूप से सिँचाई का प्रबन्ध करते। खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों (भृतकों) मे भी खेती कराई जाती थी, श्रीर इस प्रकार के ५-५ सी तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जामीन पर मजदूरी करने का उल्लेख मिलता है।

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण' भी प्रायः लेती करते थे, और गण्-राज्यों के सभी समान चित्रय मुख्यतः कृषक ही होने थे। वे चित्रय लोग जामींदार न थे; जामींदार और किसान का भेद उस समय नहीं था। जामींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कृषक-समुद्राय का विजय कर चित्रय लोगों ने उन की जमीन पर अपना स्वस्व न जमाया था, प्रस्तुत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी और मखुओं का पेशा करती थीं, न कि खेती। दास-शासी प्रत्येक धनी आर्य गृहपति के घर में रहते, किन्तु उन की संख्या कम थी, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े खेतों पर भृतकों द्वारा जरूर खेती होती थी, और उन भृतकों का जीवन काकी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह आर अनाज अथवा सिक्के के रूप में भृति मिलती। कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए इम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा इल बाहने का ही था।

गाँव के लोग अपने सामृहिक मामलों का प्रवन्ध खयं करते । सामृहिक जीवन उन में भरपूर था। उन का मुखिया गाम-माजक कहलाता, लो राजदरवार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रवन्ध और सामृहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और जुरमानों से उस की अमदनी थी। वह अकता कुछ न करता, गाँव के समा निवासी मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सामृहिक कार्या के विषय में उस के साथ सलाह और निर्णय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस प्रकार गाँव को सभायों सामृहिक कप से सभाभवन और सरायें बनाती, वगीचे लगवाती, तालाव खुदवातीं और उन के बाँध बंधवातीं थीं। उन के निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारो मुक्त मजदूरी करता। गाँवों की सभाओं और सामृहिक कार्यों में कियां भी खुव हिस्सा लेतीं। गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी और व्यक्ति के मृतक के रूप में मजदूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती थी।

#### इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ

कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नित हो गई थी। उन में बहुत कुछ अमिवभाग हो गया था। नमूने के लिए बड्दिक (वर्धिक, बद्दे) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाइ-चौखटों और बैलगाड़ी से ले कर जहाजा तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; यपित (स्थपित, इमारत बनाने वाला), तच्छक (तत्तक, रन्दा फेरने वाला) और ममकार (भ्रमकार, खराद करने वाला) आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार (कर्मार) में सब किस्स के घातु का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे।

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रस्य भी हो चला था, अर्थात् विशेष शिल्प बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरस्य के लिए, ऐसे गाँव थे जो केवल बद्दयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों (नेसादों = नि षादों और मिगलुद्धकों = मृगलुक्धकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महाबद्धकिगाम में एक हज़ार बद्दें परिवार १ रहने का उल्लेख है। बदी नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केम्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज़ार ), रजकवीथी (रंगरेजों की गली), जुलाहों का ठान (स्थान) आदि।

क्षगभग प्रत्येक शिरूप या व्यवसाय में क्षगे हुए व्यक्तियों का अपना अपना संगठित समृह था. जिसे श्रीण कहते थे। एक बस्ती. नर्गर या इलाके में एक शिल्प की प्राय: एक किन्त कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं थीं। "बढढिक, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठार६ श्रेणियाँ" यह एक प्रचित्रत महावरा साथा, किन्तु उन अठारह में से बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न थी। उक्त चार घन्दों और शिल्पों के अतिरिक्त सुनार, पाषाणुकोहक (सिलावट). वन्तकार, जौहरी, नद्धकार (नळ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने बाले ), कुम्हार, रंगरेज, मछूए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, मासी और नाविक, जलानिय्यामक (जहाजों के मार्गदर्शक) और यलनिय्यामक अथवा अटबी-अरस्क ( जंगलों में व्यापारी काफलों के रक्षक और मार्गदर्शक ) आदि प्रत्येक धन्दे आर शिल्प की पृथक् पृथक् श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती वा शहर की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती थीं। चोर-हाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के निकट पहाडों में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है।

१ अतिक ४, ११६।

एक एक भेखी में एक एक हजार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेखी का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख (प्रमुख ) या नेद्रक ( ज्येष्टक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेट्क, मालाकारजेट्क, बङ्ढिकिपामोक्स या वडढिकेंजटक खादि। कभी कभी एक जेटक के बाद उस का बेटा भी जेटक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण शेखि के हाथ में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का और अस के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिकों छात्रों) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों और अतकों की अति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ जातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव (specialisation) और स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे में जाय: तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धनदा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात शागिर्द बनते थे। उन अन्तेवासिकों की शिचा के नियम श्रेषि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजा का बेटा ज्यापारी बन कर काफिले के साथ सफर करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार कम से एक कुम्हार एक माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं और बाह्यणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं. एक सत्रिय धनुर्धर जुलाहे का काम करता और बाद में एक ब्राह्मण उसी की नाकरीं करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है. इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती. और माला-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना अधिक ज्ञामकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता

भौर गतिशीलता थी - श्रम और पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय से डठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस गतिशीबता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी मिसती है कि बढ़ड़यों का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाब डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके एक जहाज बनाया, और अपने परिवारों सहित उन की समुची श्रेणि रात के समय गंगा में खसक पड़ी। और अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक षपनाड हीप में जा बसी 1!

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की एक तरह से धुरी थी।

### उ. देशी और विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई। एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत जरूरत होती थी: किन्तु ज्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर के ज्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी सायों अर्थान् काफलों में चलते और स्थल तथा जल में जम्बी जम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में ५-५ सी, ७-७ सी व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का उल्लेख पाया जाता है। शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। सार्थ का मुखिया सार्थवाह कहलाता । रास्ते में जानवरों हाकुर्घों आदि से सुरितत रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दर्शकों ( निम्यामकों ) के, एवं जंगल के रचकों ( अटबी-आरनसकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाम थे जो ज्यापारियों को परम्पर-

१. समुद्वाशिज जातक (४६६)।

संषटित होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। एन की पूंजी भी कई बार सम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाफा भी सामा, किन्तु किस घंश तक सो कहना कठिन है। सामा और पत्ती का चलन जरूर था। दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी भी बहुन थे जो लम्बी सम्बी यात्राचों में भी अकेले जाते थे।

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः कीमती वीजों का हो व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पद्, करी और कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख-शख कवच हथियार वाक्-कैंची आदि फ़ौलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-चोड़े, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ बी।

ज्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । सध्यदेश में गंगा के काँठों में पिछ्छम-पूरव ज्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी (कौशाम्बी) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का जाना जाना था, और वाराण्यां, चम्पा जादि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे सिनारे सुवर्णभूमि (आधुनिक बरमा के तट) तथा अन्य विदेशों तक सोधे चली जा सकतीं थीं । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानो के बीच को बाँघ उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे।

मध्यदेश से उत्तर-पिछ्छम गान्धार तक एक बड़ा राजप्य था जिस की अनेक शास्त्रायें थीं। वह रास्ता सूब चलता क्योंकि गान्धार की राजधानी तककिसला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर अनेक निःशक्त लोगों के अकेले यात्रा करने का उन्नेख है, जिस से माल्म होता है कि वह खूब सुरिचत था। वह रास्ता और इस समय के अन्य सब स्थलमार्ग प्रायः निद्यों को इथले घाटा

१ महाजनक जातक (४३६), समुद्दवाणिज जातक (४६६), सीखनिसंस जातक (१६०)।

पर ही लॉंघते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जाता और आगे पंजाब में भी सम्भवतः सागल (शाकल, स्थालकोट) हो कर गुजरता था।

गान्धार के दक्कित सिन्धु देश (आधुनिक सिन्धसागर दोखाब तबा डेराजात ) का मध्यदेश के साथ घोड़ों का अच्छा चलता व्यापार था: षसी प्रकार कम्बोज देश से खबर आते थेर।

सीवीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोठक या रोठव ( बाधनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों (पहनों वा तीयों) से भी मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरूकच्छ (आधुनिक भरूच) का पट्टन (बन्दरगाह) एक बढ़ा ज्यापार-केन्द्र था जहाँ से बारागासी, सावत्थी आदि तक लगातार काफले आते जाते थे। इन पश्चिमी बन्दरगाहों का जागे बावेर (बाबुल) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी (विन्यसदु = विष्रसम्ह) नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी। कहते हैं, वावेरु में कौ आ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे।

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूळक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सक-रट्ट की राजधानी पीतलिनगर ना पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूळक के पतिर्ठान ( आधुनिक पैठन) पहुँचता था। पैठन को उस समय खाली पतिद्रान नहीं बल्कि मुळक का पतिटठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह रास्ता उज्जेनि आवा: और फिर गोनद (गोनर्द) का पढ़ाव तय कर नेदिस (बिदिशा)। फिर बनसङ्खय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसन्ति, और वहां से साकेत होते हुए सावत्थि । सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलवत्थ, और फिर

१. दे० अपर ह ३४।

र कम्बोजके अस्ततरे सुदश्ते-जातक ४, ४६४।

<sup>2.</sup> दे 88 9E |

४ वाषेय-जातक (११६)।

महाराष्ट्र में कुसिनार, पाव और भागनगर लांच कर अन्त में वेसाकि । वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्तिन गंगा का बाट पार कर के।

भरकच्छ से सुबरण्यूम्मिर तक तट के साथ साथ भी समुद्र के क्यापारी यात्रा करते । चाधुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की दिक्खनी अवधि थी, जहाँ वे ईंधन-पानी (दास्वक ) लेने को ठहरते थे। भनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे <sup>२</sup>। वह द्वीप उस समय तक **भावाद न हचा था. और भारतीय क्यापारी उस के अन्बर म जाते है।** इस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपनी दीप ( तान्नपर्खी द्वीप ) था. और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते हैं इस में सिरीसवत्थ नाम का यक्खां का एक नगर था जहां यक्खिनयां रहतीं थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना सन्दर रूप दिखला कर ललवा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जाती. प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला और सकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलारा में बाहर जाती, और जब बन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणवर (निर्यातन-गृह) में डाल कर धीरे धीरे खाती ! और फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहराती ! यहि उन की अनुपरिवति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याची नदी ( आधुनिक कैलानीगंगा) से नागदीप (सिंहल का उत्तरपिच्छमी भाग) तक समूचे समुद्रतट को उन के तिए खोजती !

पूरवी द्वीपों के व्यापारियों और परित्राहकों (स्रोजकरने वालों) की भी यक्सों भी रक्ससों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं।

१. सु० नि० ६७७, १०१०—१०१३।

२, सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

३ वलाइस्त जातक (१८६)।

ए. इन क्याओं के यथ या यस्त कोई श्रमातुष योगि नहीं, प्रखुत मेरे विचार ४२

सामुद्रिक नार्चे भी सकड़ी के तकतों <sup>9</sup> (पदरानि) की बनी होती थीं, उन में रस्से (बोतानि), मस्तूल (कूपक) खौर लंगर (सकार) सगे होते थे<sup>2</sup> । कभी कभी सागरवारिनेग<sup>2</sup> से या अकालवात से वे महासमुद बा पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में भी जा पढ़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर निक्यामक उन्हें बचा ला सकते थे<sup>8</sup>।

इस देशी और विदेशी ज्यापार की बदौलत मारतवर्ष की नगरियों की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के कारखाने तथा बाहरी बस्तुओं के बाजार अलग अलग मुहलों में रहते। मीजन के पदार्थ, विशेषतः ताजा फल तरकारी और मांस नगर के, दरवाओं पर आ कर विकते थे। स्नापं (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, और बाहर बौरस्ती (सिंघाटकों) पर ही मांस विकता था। कारखाने सड़क की तरक खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता था। फुटकर विक्रो के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण (अन्दर के भएडारों) में रख कर बेचा जाता। कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फुल,

में आरमेय वंश के मनुष्य थे। समुद्दयाणिज जातक में सात 'सूर पुष्य' 'समस्पक्षा-युष' हो कर द्वीप का परिप्रद्वस्त करने उत्तरते हैं। करते करते वहाँ उन्हें एक दादी-मूँच बदाये हुए नगा आदमी दीसता है, उसे वक्स समस्र कर वे कुछ चित्रत होते हैं, पर भाग नहीं बाते, अपने को एकदम वेवस नहीं मान बैठते, प्रस्तुत अपने सीर चढ़ा खेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से खड़ना हो। सिंहस के यच मेरे विचार में आधुनिक वेहों के पूर्वस थे। दें मारतसूमि प्र॰ १०६०।

१, जातक २, २२६।

२ वहीं, २, ११२।

इ. मही, ४, १६२।

थ. सुप्पारक जातक ( ४६६ )।

र. जातक १, ३१०; ३, ४०६।

तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान—ये सब चीचें बाजारों में मिलतीं थीं। मद्य की बिकी के लिए अलग आपान या पानागार थे। आजकत की तरह के अस्थायी वाजारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

क्रय-विकय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सहे का भी बलन था। राज्य को तरफ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः है, तथा विदेशी पर के और वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। ज्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिका कहाएख (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चीज का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निस्द (निष्क) और सुदय्य नाम के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कांसे के कुछ रेज्गारी सिक्के भी थे।

गहने आदि रेहन रखने और ऋग्रापत्र (इग्रापण) सिख देने का भी रबाज था। सूद पर रुपया देने (इग्रादान) का पेशा भी काफी बलता था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्ठी (अष्टी) कहलाते थे। सेट्टी एक पद या दफ्तर (ठान = स्थान) था, जिस पर आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेट्ठी (मुख्य सेट्टी) और अनुसेट्ठी (छप-सेट्टी) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामृहिक जीवन में बड़े महस्य की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिविपयों की ओखियों से भी अधिक था। सेट्टी का पद पामे।क्खों था जेट्टकों की तरह था, शायद नगर के प्रवन्थ में सेट्टी का स्थान उन से भी ऊँचा रहता। किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे राजगहसेदठी (राजगृह के निगम का प्रमुख) या सावत्थी-सेदठी आहि। नगर-सेट्रियों का पद साधारण ज्यापारी-संघों के सेटियों से ऊँचा होता था । उस जमाने में राज्य की तरफ से सिक्के चलाने की प्रवा न थी. और जो कुछ ममाया हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम नी निगमों के हाथ में था।

## § ८५. राज्यसंस्था में परिवर्त्तन

वैदिक और उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवर्त्तन हो गया था। क्षेत्रि और निगम इस काल की विवकुत नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काक में नाम-निशान भी न था. भौर जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं।

## अ. ग्रामों और नगरियों का श्रतुशासन

ज्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का क्या स्थान या सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू मी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था। वही उन के लिए नियम बनाती, उन नियमों को चलाती तथा न्यायालय का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने समृह का चतुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं. चौर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करती थीं।

वैदिक मामों के स्वरूप और स्वायत्त अनुशासन का धल्लेख पीछे कर चुके हैं। महाजनपद-युग के माम जन की दुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत

निप्रोध-जातक ( ४४४ ) में राजगहतेही और एक दूसरे साधारण सेही में स्पष्ट पान्तर किया है।

एक धान्तरिक परिवर्त्तन के द्वारा कृषकों के धार्थिक समूद बन गये थे, यह भी ऊपर (३८४ घ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने से यह बात स्पष्ट होगी कि शेरिएयों का संघटन भी प्राम-संस्था के ही नमूने पर हुआ था। प्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक वस्ती के कृपकों के समूद थीं, शेरिएयों उसी प्रकार एक एक वस्ती के एक एक शिल्प में सगे ध्यक्तियों के समूद थीं। धौर निगम उसी प्रकार ज्यापारियों के। छोटे छोटे स्वायत्त समूदों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक प्राम के रूप में मौजूद थे; ध्यार्थिक बीचन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट पढ़े, और समद्धि से सिंच कर धव प्रक्षवित हो उठे।

चरा ध्यान से विचारें तां इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज का ठीक चित्र हमारे सामने चा जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक बिभिन्न समूहों में बँटी हुई थी। इन तमाम समूहों को हम कुवक शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह—प्राम, श्रेणि और निगम—अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये इकाइयाँ जन की दुकड़ियाँ नहीं, बन्द ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था।

एक एक श्रेणी तो प्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी। किन्सु प्रस्थेक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रयन्ध और अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि इन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि-धित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व। इस सुग में भी वगर-समूह थे, किन्तु उन का प्रयक् नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिई पहले-पहल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था—उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य अर्थ हो गया। बाद में वे पूग और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में इम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय इम अमुक निगम का अर्थात् नगर-सभा का ही नाम पाते हैं — मानो आजकल हम अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी कहें। बनारस आदि बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुम्यल या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की और या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे।

भाम श्रेशि भौर निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में स्वायत्त ये—राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत कुछ घरेल था, व्यक्ति के जीवन में वे थथेष्ट दखल देते थे। उन का चेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार का सामृहिक जीवन उन में केन्द्रित था। और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समृह थे जिन की जुनियाद पर राज्य खड़ा होता था।

महावग्ग, चम्मक्कक (१) में मध्यदेश की परिमाण करते हुए कर्मगढ़ निगम को उस की पूरवी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था होने से उस की सीमार्थे स्पष्ट निश्चित होती होंगी।

२. जातक ४, २६६।

#### इ. केन्द्रिक अनुशासन

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में थे। प्रत्युत वैदिक भार उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छृक्क्क और स्वेच्छा-चारी न थे, न हो ही सकते थे।

वैदिक काल में हम ने देखा था कि प्रामणियों, सूतों और रथकारों की राज्य में बड़ी खिति थी। प्रामणी प्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय प्रामों के व्यतिरिक्त श्रेणियों और निगमों को भी वही हैसियत थी जो इस काल में केवल प्रामों की थी। फलतः अब हम राज्य में श्रेणिमुख्यों और निगम-श्रेष्ठियों की बड़ी खिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े महस्व की वस्तु थे, और इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य में महस्व था। इस काल में राज्य का समूचा व्याधिक और सामरिक व्याधार श्रेणियों और निगमों पर था—राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, युद्ध-सामगी वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य व्यव इसी शिल्प-शिक्त के प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव मामणियों की अपेका अधिक होता जाता था।

श्रीणयों में पारस्परिक मागड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शास्त करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस बात का उल्लेख है कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाषडागारिक कहते थे। भाषडागारिक का वृक्तर ( रठान ) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के लिए <sup>1</sup> ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी न था, और उस के बाद हमेशा जारी रहा। काशी में उस समय एक-राज्य

१. सम्बसेखिएं विचारणार्दं मण्डागरिकद्वानम्-जातक १, ४३।

न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करता था। भौर जो क्यक्ति पहले पहल माएडागारिक पद पर नियुक्त हुआ। वह एक दर्जी (तुजकार १) का बेटा था।

अभी कह चुके हैं कि उस समय समुची जनता अपने पेशे और धन्दे के अनुसार प्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बँटी हुई थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समुहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता: कर को बसुली भी सम्भवत: उन समुहों द्वारा ही होती। विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महस्व का प्रम भाने पर, राजा उन्हें बुला कर परामर्श करता । किन्तु क्या प्रामिखयों, श्रीणमुख्यों चादि की कोई वाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चत है कि वैदिक काल की समिति अब समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक सहस्व के कार्य में इस यूग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरवानपदाः भी कहने लगे । क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर और देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत् संगठित संस्था थी ? श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवात का कहना है कि वह एक बाका-यदा संस्था थी। दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया 🕻, कुछ चुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी. सो निश्चित प्रतीत होता है? । राजा सेनिय बिन्धिसार के राज्य में ८० हजार गामिकों की सभा जुटने का बल्लेख हैं।

१. वही ४, ३ म ।

र. दे० @ १६।

३. सहामध्य २, ॥

उस के अतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजकतः और रिक्षनः कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य अधिकारी होते थे। वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्टा परिवा (परिषद्) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में इस परिवा को मन्त्रि-परिषद् कहेंगे। ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे बाह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्टियों आदि में से ही जुने जाते थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे।

## उ. गणराज्य भौर सार्वभौम राज्य

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण्-राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी माम, श्रेणि, नगर आदि की समायें होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। गण्रराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वा-चित व्यक्ति के हाथ में रहता। उन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामृहिक चेष्टा अपेचया अधिक थी। उन को सभाओं की कार्यशैक्षी इस समय तक बहुत कुछ उन्नत और परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा कन्द या सम्मति (बोट) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रसाव पेश (अति = क्राप्ति) करने, भाषण देने, विवादमस्त विषय साक्षिसों के सिपुर्व करने (उन्माहिका = उद्घाहिका) आदि को अनेक वैसी परिपार्टियों चल चुकी थीं जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है। उन सभाओं के जुटने (सिनपतन ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थगार कहताते थे।

<sup>3.</sup> जातक ७--- १४२, १४७ । वहाँ समा का वाकायदा खुटाव व हो, वों ही समयट हो वहाँ सान्तिपात् घातु वहीं वर्षां वाता, जैसे जातक २,३६७ पंकि २२ में एकतो हुत्या । सक्तिपात का ठीक वर्षं खुटाव था । वैश्वक में पहले पहल बार्षकारिक रूप से रोगों का 'सक्तिपात' कहलाया होगा, पर धव वह वर्ष हतमा अम कुका है कि मुख धर्ष में हम हिम्दी में सिविपात शम्द को वहीं वर्षं सकते ।

एकराइयों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सार्वमाम राज्य बनाने की और सकलजरवदीपस्स पकराजा या सकलजरवदीप अरगराजा -सारे सारत का एक राजा या अगुआ राजा—या चक्कवति राजा<sup>र</sup> वनने की होड़ भी क्षामतार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर अबदा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे. सो स्त्री का फल था। और उसी के कारण आगे और बड़े राज्य बन रहे थे।

सकलबम्बदीप या समुचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस समय के मारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल वना कर जम्बदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान ।) में सन्बराजूनम् ऋगराजा वनने की सोचता है । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि भूठे साधु (कहक तापस) गैरवे कपड़े पहन कर मुक्तखोरी करने लगेंगे तो सकत-बख्दीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कह कर चन सब को संन्यास से लौटवा कर (उपपन्नजापेता) डाल-तलवार दिला सैनिक बनवा देता है १

# <sup>8</sup> ८६. सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्गय की मगति अ. सामाजिक जीवन

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने वाप के पेरी में जाना आवश्यक न था. और धन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में भी।

१. भोनसमा जातक (१४१), जातक ४--१०४, ११४, ११४।

२ वहीं ४, २३८, एं० २८ १

३. दे कपर ह २।

भइसास जातक (३६२)।

<sup>₹</sup> जातक ४, ३०४।

नि:सन्देह कुछ पेरो कॅंचे चौर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेरा, सराफ का काम, दन्त-(हाथीदाँव) कार, जुलाहे, हलवाई, जौहरी, सुनार, लोहार, कुन्हार, मालाकार (माली), केरा-साधक, विश्वक्, नाविक खादि के पेरो अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ निषाद, मृगलुक्षक, मछुए, कसाई, चर्मकार, सँपेरे, नट, गवैये, नळकार (नड़ों की चटाई, पिटारी चादि बनाने वाले), रथकार चादि के पेरो तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा सममा जाने लगा था यह एक विचित्र वात थी; किन्तु वस का कारण यह मतीत होता है कि इस युग में मगध धादि जनपदों में—जिन का चित्र हमें पालि वाक्मय में मिलता है—वह धनार्य जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार खादि नीच जातियाँ हां थीं।

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अतु-सार सब आदमी सभी पेशों को अक्तियार कर सकते थे। उस समय के बाक्मय में हम आद्माणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई जुलाहे अटवी-आरक्सक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं सँपेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा क्याल नहीं करते। इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कुचक बेटे-सहित नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिल्लिसों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के घन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, और धीरे घीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्स के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्टी की लड़की से क्याह करता है! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं।

उक्त सब पेशे और घन्दे "बैरय" पेशों और घन्दों में सम्मितित हो जाते हैं। फिन्तु नाहाया और चत्रियों की क्या स्थिति थी ? क्या वे भी हो पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो खरूरत होने पर इन "बैरय" पेशों को भी अस्तियार कर लेतीं थीं ? इस विषय को स्पष्ट करने के खिए यह कहना चाहिए कि नाहाया और चत्रिय भी एक तरह से दो नेशियाँ सी थी; बच्चि कौर श्रेणियों की तरह इन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू-हिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राइग्णों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से कामी तक ब्राइग्ण जाति न बनी थी—ब्राइग्ण श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्क चित्रयों में ब्राइग्णों से कथिक था, वे कुल का विचार (गोत्तपटिसारिगे) सब से कथिक करते थे। और वह स्वामाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े कुषक सर-दार जो प्राय: युद्ध में नेता होते थे, वही तो चत्रिय थे; और उन पुराने खान-दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही था।

कुल की ऊँचनीच का माव समाज में जरूर था। एक तरफ कुलीन कित्रय थे, तो दूसरी तरफ चरहाल आदि अनार्य जातियों के लोग, और दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता—युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्यु-इरह के बवले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दरह के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से। कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उन के साथ अच्छा वर्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मूलतः अनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः चुच्छ पेशे करते थे। गिणुकार्ये या वेश्यार्थे वरणदासी कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत होता है कि वे आर्थों से मैले रंग की कियाँ होती थीं।

१. दे कि १०।

२. जातक ४, २६८; २, ३८०।

किन्तु इस के बावजूर कि क्षित्रयों में विशेष कर तथा अन्य कुतीन कोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, और इस के बावजूर कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुता मिलना-जुलना खाना-पोना और बहुत अंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के बाक्मय में हम राजाओं बाह्यणों और सेट्टियों की सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह शादी करते पाते हैं। नीचे तिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार पर प्रकाश पढ़ेगा।

एक नीच जाति का स्गलुब्धक एक तहण सेट्टी का हर समय का साथी बन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक हकाबट नहीं होती। एक गरीब कर्ठवाहिनी (लकड़ी ढोने वाली) काशी के राजा की रानी बनती है, और उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। कोशल का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाकारसेट्टी की लड़की मिल्लका को अपनी रानी बनाता है। बाइएण इस विषय में चित्रयों से अधिक स्वतन्त्र दीखते हैं। यदि एक चित्रय बाइएणी से विवाह करे या बाइएण चित्रया से, तो उन की सन्तान को चित्रय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर बाइएण वैसा विचार नहीं करते।

अनार्य दासों और चरहालों से आर्य लोग जरूर घृणा दिखलाते हैं, और वह बात स्वामाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल दासी— सम्भवतः रामा—से उरपन लड़की वासभखतिया के साथ खाने का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके। और बाद कोशल के राजा पसेनदि से खस के ब्याहे जाने पर यह भेद मालूम होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह सममाने पर इस का रोव शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में अपने कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी इस लड़की के बेटे कोशल के राजा विद्वस के किपलवरथु आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूष-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा को अपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुलवंश के अन्न होने की शंका होती है !

चरडाल का जूठा खाने से ब्राह्मए बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक ज्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक-स्नते ही दो चरडालों के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के कारए वे लौट कर सुगन्ध जल से आखें घोती हैं, और लोग उन चरडालों को पीटते हैं। लेकिन बाद में उसी ज्यापारी की लड़की का उन में से एक वरडाल से विवाह भी हो बाता है!

सार यह कि कुल और गेश्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, किन्तु एक तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों की शकत में। बेटे को स्वभावतः वाप के पेशे में जाने में मुविधा होती थी, पर क्स का भी कोई बन्धन न था।

खतर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति वली थी उस का इस युग में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल में रह कर फिल्प प्रहण करते अर्थात् शिला पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर जो लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। बानप्रस्थ और सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग (कुहक) साधुओं की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थीं।

स्ती-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरताता इस युग में भी बनी हुई थी। राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक

१. महसाल जातक (४६४) प्रमुख्यक्यु ।

२. वहीं, पृ० १४८।

रे. अपर § नश्या

( असव ) रच के रानियों या राजकीय सियों को भेज दिया जाता, और उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्भ रह जाता ।

## इ. धार्मिक जीवन, तीर्यक्कर पार्श्व

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की आरम्भिक सरत प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दशाओं में से गुजरते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था में परिएत हुई, उन के कम-विकास की मलक हमे उत्तर वैदिक और इस युग के वाक्मय से मिलती है। वैविक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाएड की लहर एक तरफ थी, और दूसरी तरफ उस के मुकाबले में ज्ञानकाएड या तत्त्वचिन्तन की लहर। वे दोनो बढ़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का संचालन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहा-नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों और आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरहा सुन्दर और उज्ज्वल है। साधारण जनता अभी तक जगत् को पुरानी वैदिक दृष्टि से देखती-उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठाठ-रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था। उन देवों का मुख्यि वही सक ( शक ) अर्थात् इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल. प्रस्थेक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र बादि पर किसी न किसी देवता की गद्दी मैाजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों होकपालों ने एक देवकन्या मिश्रुमेखला की नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना बा कि कोई सदाचारी बर्मात्मा समुद्र में हुवने न पाय? । देवताओं के रूप चज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल और खभाव सौन्य थे। वे आर्य जनता से हिल-मिल

१. कुस जातक (४६१)।

२. जातक ६, ३४।

कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और अनेक मानवोचित कार्य करते—यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से खुट्टी भी ले लेते थे! नमूने के लिए वही देवी मिएमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज सुवर्णभूमि की राह में दूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की खुट्टी पर गई हुई थी!

देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह मार्के की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मुढ असहाय निरुद्यमी और परमुखापेची बना दे। जनता के समुचे धार्मिक जीवन और विचार की घटल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मतुन्य की अपने अच्छे-बुरे किये का फल जरूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे टाल नहीं सकती। देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है. प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म और सदाचरण देवताओं को उन की गही से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुरुवात्मा मनुष्य को पुरुव का फल दिलाने को बाधित कर सकता है! स्तति, प्रार्थना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की रिखत से देवताओं को रिमाने के भाव की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते: किन्त सत्यवादी पुरवातमा पुरुष अपने सत्य और पुरुव की शपय से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की शापथ को सञ्चिकिरिय (सत्यिकिया) कहते. और उस का प्रमाव सदा सौ की सदी अचुक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हैं तो जंजीरें दूट जाँच,—सौर वे दूट जाती हैं !<sup>२</sup> एक भयानक समूद्र में, जहां पहुँच कर कमी किसी का जहाज लै।टा न बा. चार महीने से मटकते एक जहाज का निस्थामक अन्त में सच्चिकिएव करता है कि यदि मैंने कभी धर्म-

१. वहीं।

<sup>2. 481 4. 20-29 1</sup> 

पय न झोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय, सीर वह बच जाता है! अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुरुष के बख से सक को उस के द्वार पर उपिश्वत होना पड़ता है, सक के सामने यह सञ्चितिय करता है कि यदि मेरा दान सचा हो तो मेरी आँखें लौट आंय, सीर वे लौट आती हैं, यदापि इस हशन्त में यह कहा गया है कि जो लौटों वे उस की चर्मचलुएँ नहीं प्रत्युत झानचलुएँ थीं? । तो भी इस हशन्त में सञ्चितिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने येग्य है, और यह बात भी देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से कका हुआ था जब तक राजा ने सबकिरिय नहीं की। जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मृतुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से वाधित हो कर ही। देवताओं को वाधित करने वाली असल शिक्त तो मृतुष्य का सत्य और सुकृत ही होता, सबिकिरिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कार्रवाई के ह्या में आवादाद की बिकी में बयनामे की तरह—उपस्थित होती।

इस प्रकार महाजनपद-युग की आर्थ जनता का यह अटल विश्वास या कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, और जब बह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य अपस्थित कर देते हैं। फलतः, देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आर्थों को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयक्तों में और भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता—वह उन में एक हढ आशावाद फूँक देता कि सत्प्रयक्तों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधो प्रक्रिया से मिले चाहे

१. वहीं ४, १४२।

र. वहीं ४, ४०१-१० ' ८८

किसी चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार, हम अपनी आजकत की सूखी तार्किक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयक्त को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयक्त के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, जब दूटे जहाज का कृपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों के बहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता, तब मिण्मेखला उस के सामने अलंकृत हुए में आकाश में प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है—

"यह कीन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है दिया अर्थ जान कर—किस का भरोसा कर के—तू इंस प्रकार नामा (=व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?"

"देशी, मैं यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुक्ते वायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर का न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा हूँ।"

"इस गम्भीर श्रथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसदायाम (=पुरुष व्यायाम, पुरुषार्थ ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर जायगा !"

"क्यों तू ऐसा कहती है ? नामाम करता हुआ महँगा भी, तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुष की तरह उद्यम (पुरिसिकण्क) करता है, वह अपने ज्ञातियों (कुटुम्बियों), देवों और पितरों के ऋषा से मुक्त हो जाता है,— और उसे पञ्चतावा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी)।"

केद है कि इन मनोहर गायाओं का प्रधानुवाह नहीं कराया जा सका ।

२. भावों का सिदान्त कर्तव्य के प्रेरक रूप में वहाँ बीदा साहित्य में भी उपस्थित है। शांतियों का भाव - महुष्य-भावा।

"किन्तु जिस काम के पार नहीं क्षगा जा सकता, जिस का कोई फल या परिगाम नहीं दीखता, वहाँ वागान से क्या लाभ—जहाँ मृत्यु का खाना निश्चित ही है ?"

"जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है। मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यों की योजना बनाते और यह करते हैं; सफलता हो या न हो (सो देखना उन का काम नहीं है)। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे साथी सब इस गये, और मैं तैर रहा हूँ, और तुमें अपने पास देख रहा हूँ! सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुक्त में शक्ति है जब तक मुक्त में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा।""

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मिणमेखता अपनी बाहें फैला देती और महाजनक को गांद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा देती है!

इत गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही चाहिए—फल की धाशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया वीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये सत्कर्मों —यह धादि—से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय है। देवला लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम हानी पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध जब धापनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा

१ वहीं ६, ३१-३६।

२. अस्तक ४, ४०१-६, ४०३ ।

करते हैं. तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं-उन भिन्नाओं के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं। अस्त ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे!

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल की तरह झाबाद थी. किन्त एक-दो नये विचारों का आर्यावर्त्त के धार्मिक जीवन में उदय हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य पाता है. सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है. और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लच्य है। सत्कर्म भौर सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत सम्मिलित थे। वस वैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुघार की वह लहर उठी थी. उप-निषद-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेशकों स आगे बढती रही। तीर्थेक्टर<sup>२</sup> पारर्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा-

१. दे० भीचे ह ६०।

२. जैनों का मत है कि जैन भर्म बहुत प्राचीन है, और महाबीर से पहले २३ तीर्थकर हो खुके हैं जो उंस धर्म के प्रवर्त्तक और प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थकर राजा ऋषभदेव था. जिस के एक प्रश्न भरत के नाम से इस देश का नाम आरतवर्ष हुआ। इसी शकार बौद्ध सोग बुद्ध से पहले भनेक बोधिसत्त्वों को हुआ बससाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिथ्या और निर्मुख तथा सब प्रशने तीर्थक्ररों और बोधि-सरवों को करियत अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। इस विश्वास में अब भी असंगत नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्य पत्य वा सरवाराय के बार्च में के विया बाता है, और यह बाज़ारू विधार मन में रक्ता बाता है कि पहले 'हिन्द धर्म' 'बाझया-धर्म' या 'सनातन धर्म' या, फिर बौद और जैन धर्म पैदा हुए, तथी वह विश्वास असंगत दीसने खगता है। गदि साधुनिक हिन्दुओं के साधार-व्यवधार

रक नौवीं-काठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उस का पिता बारायासी का 'राजा' करवसन था, और उस की माता का नाम वामा था। पार्श्व की मुख्य शिक्षायें कहिंसा, सस्य, कस्तेय और अपरिमह थीं।

भीर विश्वास को 'हिन्दू धर्म' कहा जाता है तो यह कहना होगा कि हन भीर महाबीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्द धर्म न था-वह 'हिन्द' नीद धीर जैन सभी मार्गी का पूर्वत था। यदि उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठोक नहीं कि उस में बौद और जैन मार्गी के बीब न थे। भारतवर्ष का परका इतिहास बौदों और जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम सेने बाकों का । उस इतिहास में भारन्भिक बौदों भीर जैनों को जिन महापुरुरों के जीवन भीर विचार अपने चरित्र-सन्वन्त्री आदर्शी के अनुकृत होती, उन सब को उन्हों ने महत्त्व दिया, और महावीर और बुद्ध के पूर्ववर्ती बोधिसन्द और तीर्थंद्वर कहा । वास्तव में बे उन धर्मी सर्थात् आचरख-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बीज और जैन मारों में बच दिया गया. और जो बाद में बीज जैन सिखान्त कहलाये । वे सब बोधिसन्त और तीर्थंकर भारतीय इतिहास के पहले महाप्रक्ष रहे हों. या उन में से कुछ अंशत: किएवत रहे हों । इतने पूर्वव महाप्रक्षों की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काफ़ी प्रराना हो खुका था, भीर उस में विशेष आचार-मार्ग स्थापित हो खुके थे । क्रियहात तीर्थहर पारवें की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आखोचकों ने स्वीकार की है. दे कीं ह ए १० १४३। बाकी तीर्यक्रों और बोचिसर्वों के बुतान्त फाल्यत कहानियों में इसने उसम गये हैं कि उन का प्रनस्तार नहीं हो पाया । किस इस बात के निश्चित प्रमाख है कि बैदिक से मिस मार्ग हुद और महावीर से पहले थी भारतक्षें में ने । कहत् कोग बुद्ध से पहले भी थे, और उन के कैल की बुद्ध हो बहुत थे. दे विषे है १०१ में विक्विवियों के पैत्यों के विषय में सुद्ध का अध्या ! उन बहेतों और फैसों के अनुवाबी माध्य कहवाते थे जिन का उल्लेख ब्रह्मचेट में भी है।

## इ. इान और वाङ्गय के नये क्षेत्र-अर्थशास्त्र और लौकिक साहित्य

वैदिक वाक्मय का विस्तार तेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का आरम्भ धार्मिक कविता (ऋच्, साम) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः धार्मिक कियाकलाप की विवेचना (यजुष्, ब्राह्मण्), भाषाविज्ञान (शिक्षा, व्याकरण्, छन्द, निरुष्ठ), समाज के नियमों-विषयक विचार (करूप), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राक्ठितिक विज्ञान और दार्शिनिक आध्यात्मिक विचार (उपनिषद्) का विकास हो गया था। ज्ञान और उस के प्रकाशन का लेत्र इस युग में और बद गया। अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। ज्ञान और विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण् होने लगा— वर्म और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य चेत्र और विषय थे। समूचा वैदिक वाङ्मय वर्म के जेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार करना अर्थशास्त्र का चेत्र था। अर्थशास्त्र का उदय पहले पहल इसी युग में हुआ दीखता है , समाज का सब राजनैतिक और आर्थ जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसो के अन्तर्गत थे।

इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अधिक अलग अलग प्रन्य हो गये थे?। इस काल की अत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों का एक बड़ा संप्रह बाद के कौद्ध बाक्सय में सुरक्तित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्स-कथायें बना कर जातक नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गायाओं (गीतियों) या पालियों में

सुहतु जातक (१४६) में राजा के श्रत्यधममानुसासक श्रमण का,
 भौर महसालजातक (१११) की पण्युपनक्यु में महालि नाम लिब्झिब अन्यो लिब्झिवीनम् श्रत्यं धम्मं स अनुसासम्तो का उल्लेख है। इसी प्रकार और मी।

र दे नीचे § ११२।

प्राचीन श्रंश सुरिक्ति हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतोशुल भौर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के शार्थिक, सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक श्रीर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, सब वन्हीं जातकों के शाधार पर।

महाजनपद-युग का काई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख किये बिना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा-पामेक्स (दिशाप्रमुख = जगत्प्रसिद्ध) आचार्य रहते थे, जिन के पास जम्बुद्धीप के सन राष्ट्रों के स्त्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प ब्रह्मण करते (शिक्षा पाते)। वहाँ तीन देशें और ब्रह्मण जा जा कर शिल्प ब्रह्मण करते (शिक्षा पाते)। वहाँ तीन देशें और ब्रह्मण विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दो जातो, जिन में से धनुर्विद्या (इस्सासिष्ण = इच्वास-शिल्प) भी एक थीर। बड़े बड़े राजाओं सं ले कर गरीब इलाजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आवार्य के बर्खों में ५-५ सी तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगत्प्रसिद्ध पंजाबी आवार्य्यों के पास योग्यतापूर्वक शिक्षा पा कर लीटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वयं आवार्य का काम करने सगते तो उन के पास भी "क्षत्रिव कुमार और ब्राह्मण कमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्ध्रहण करने को जमा हो जाते थे।"

### प्रन्यनिर्देश

हाँइज़ डैविड्स-बुधिस्ट इंडिया (वीड मारत) (स्त्रोरी स्नॉव दि नेशन्स सीरीज़), स॰ १-६, ११।

१ जातक रे, १४८।

२ वहीं १---२४६, ३४६; २---=== ४---१२।

४ कोसिय जातक (१३०)।

जायसवाल-रौद्यवाक और मौर्य कावगश्चना, जाशबिक श्रीक रिक सीक १, To 111-118 1

₹10 €0--- 40 48-100 I

कां० व्यां० १३१८, १-२।

साठ जी०-- १ हुड १-३, ११, १ हु ३, १ हुई ४,६।

हिं रा•-- ५६ २, १९, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६,३४३। बिच्छवि शया का शासनप्रवन्ध खबाने वासी एक 'कार्यविन्तक' (executive) समिति थी. इस परियाम पर जायसवास भौर मजुमदार दोनों पहुँचे हैं। जा॰ ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हिं० रा० है ४७ ). किन्त म॰ ने नौ ( साठ जीठ ए॰ २३१-३२ ) धन्दाज़ की है।

श्रीमती हाँहज़ डैविड्स-धारम्मिक बौद वाक्मय में चित्रित धार्थिक श्रवस्था, कैं॰ इ॰ का घ॰ = । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन । कैं॰ इ॰ में मुक्ते वह अध्याय सब से अव्हा लगा।

जात्यों और चत्रवन्युक्षों के विचय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का खेख, ज0 बि0 स्रो० रि० सा० र. ४० ११४-११६।

### ग्यारहवाँ प्रकरण

# भगवान् बुद्ध और महावीर

(६२३-५४३ ई० पू०)

### ९ ८७. बुद्ध-चरित का माहात्म्य

पसेनधि विश्वसार खादि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे। उन के द्वारा भारतबासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन हुआ, वह विचार और कर्म की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रवत्त प्रेरिका शक्ति का काम करती रही। उस क्रान्ति की जद उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले खनेक बोविसत्व और तीर्थद्धर उस के खंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ। उन की जीवन-घटनाओं के बुत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के खरूप और प्रेरखा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था (बौद्ध संघ) की बनावट और कार्य-प्रणाली को समक्षने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्रश्नेन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों

की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान बुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा।

### § ८८. गैतिम का आरम्भिक जीवन ''महाभिनिष्क्रमण्" और बोध

किपलबत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए राजा थे। रोहिग्गी नदी के पिछ्छम की तरफ शाक्यों की किपलबत्थु नगरी थी, खीर उस के पूरव तरफ उन्हों के माईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) नगर। शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं माया और प्रजाबती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न थी। उन को पैंतालोस बरस की आयु में महामाया के गर्भ रहा। प्रसव काल के निकट आने पर दोनो बहुनें मायके रवाना हुई। किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थी कि रास्ते में ही लुन्धिनी के सुन्दर चन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब खी-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया परलोक सिधार गई।

बालक सिद्धार्थ गौतम<sup>२</sup> बचपन से बड़ा होनहार था। उस की एकान्त-प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शोध गृहस्थ में फँसा देना उचित समका, और १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी<sup>३</sup> से उस का

<sup>3.</sup> शुन्विनी को श्रव रिमानवेई कहते हैं। यह नेपाल राज्य के तराई आग में नेपाली सीमा के चार मील श्रम्बर बुटौब किसे में है, जो जिटिश किसे बस्ती से सगा हुआ है। गोरसपुर से गोंडा जाने वाली लूप-साइन के मौगद स्टेशन से सम्मान-वेई बाना होता है। श्रशोक ने वहीं एक स्तम्भ साढ़ा किया था, जो सब तक विद्या-मान है।

२. गौतम प्रत्येक शास्य का उपनाम होता था।

इस देवी का नाम पाकि कम्यों में वहीं पावा बाता । क़रूरत पहने पर केवल राहुलमाता देवी कहा बाता है। बुद्धचंल में उसे भइकला (मनकृत्या) कहा है (२६, १४)। महावान के संस्कृत क्रमों में इस का नाम बसोपरा है।

विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रश्नित को एक समुद्ध कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न वदल सका। छोटी छोटी घटनायें उस के विश्व पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुर्बल कमर-मुकाये बूढ़े को उस ने देखा। इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला—बुढ़ापे के कारण। पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसो मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्यों आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर लिया। इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा। और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उस के विचार एक नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे।

गौतम की उम्र उस समय चट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है। बारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ और समा चुका था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम बार अपनी की के दरबाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा। उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ। पर अन्दर की एक आवाज ने उसे एकाएक सावधान किया। दिला को मजबूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के और गृहस्थ के सब मुखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह गृहहीन पश्चिक और अकिंचन विद्यार्थी बन कर निकल पड़ा। इसी को गौतम का महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।

मक्षों के देश को शीघ लाँच कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, और कुछ समय बाद वहाँ से राजगह। इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आळार कालाम और रामपुत्र बद्रक नाम के दो बड़े दार्शनिक रहते थे। उस समय के दर्शनशास्त्र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यों ने गौतम को बहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुकी नहीं। उस

समय के राजाओं और समृद्ध गृहस्थों में जो यहां का आडम्बरमय और हिंसापूर्ण कर्मकाएड प्रचलित था. उस के अन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक धर्म और बास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर बह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति और वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए सोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी।

सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा। बहुक के आश्रम के पाँच विद्यार्थी उस के साथी यन गये। उन के साथ वह शारीरिक तपस्या का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ निरंजरा नदी के किनारे उरवेला ( उरुविल्व ) नाम के स्थान पर छ: बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड-चाम बाकी रह गयाः पर जिस वस्त की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली। कहते हैं, एक बार कुछ नाचने वाली क्षियाँ गाती हुई उस जंगल में से गुजरी और उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी बीखा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय। उस पथिकों की रागिए। से गौतम को बड़ी शिचा मिली । उस ने देखा वह अपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, और इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगा । उस दिन से गीतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममा वह तप से हर गया, और वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम

<sup>2.</sup> बीबा की बात भिन्न मिन्न रूपों में बीद सुन्तों में पाई जाती है। कहीं पह बिका है कि बुद्ध के पास एक गायक जावा और उन्हों ने बीबा के प्रशानत से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया । वास्तव में यह रहान्त गौतम या इन के किसी शिष्य की ही सुम रहा होगा, और बोध से पहची नवनियों के गीस से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है।

इस जंगल में देहाती कन्याओं से मिला पा कर बीरे धीरे खारूब्य लाम करता हुआ निरंजरा के तट पर घूमा करता और दुलों के नीचे बैठा विचार किया करता। इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ज्याही युवती थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस (खीर) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था। कहते हैं उस ने हजार गीओं के दूध से दो सौ गोओं को पाला था, उन दो सौ के दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को। उन आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से पायस प्रकाया था। वह पायस प्रका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपन्वी सिद्धार्थ के पास लाई, और सिद्धार्थ ने उसे महस्स किया।

उसी सम्भ्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्ता हुई । विचार में ध्यान लगाते समय गर ने इस पर आक्रमण किया। गर किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें गर हैं। शीघ्र ही गौतम ने मार पर पूरा विजय पा लिया, अर्थान् उस के विक्त के विक्तेप और विक्तोभ शान्त हो गये। तब उस विक्तेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह नोष हुआ जिस के लिए वह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गौतम बुद्ध हुआ, और जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोध वृक्त कहलाने लगा।

### § ८९. आर्य अष्टांगिक मार्ग

बोधिवृत्त के नीचे गौतम को जो बोध हुमा, वह कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पेराग्रक पिष्टता (पुराने पंडितों ) का धर्म था जिसे समय के फेर से भाडम्बर और डोंग ने क्रिपा किया था। बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनाबटी कर्मकाएड के जाल में है, न कोरे वितएडा-वाद में, और न व्यर्थ शरीर को मुखाने में। उस के समय के ब्राह्मण प्राय: कर्मकाएड में लगे थे, और बहुत से नये पन्ध (तिरिज्ञमा) चल पड़े थे, जो प्राय:

वाद-विवाद में ही बलमे रहते थे । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरत सच्चा और सीघा हो वही धार्मिक है । इस सरत धर्मभागं को बुद्ध ने अपर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। उस के आठ अंग ये हैं-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् न्यायाम (उद्यांग), सम्यक् स्मृति (बिचार) और सम्यक् समाधि (ध्यान)। इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, यह चाहे गरीब हो चाहे आपढ़, वह बढ़े बढ़े यह और शासार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का यह धर्म और सब मार्गों से निपुण और मुस्र था। संयम-सहित आवरणा ही उस धर्म का सार है।

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, भौर समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, और भोग से जीएता आते देर नहीं लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के रास्ते से बनाया। गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, खाडम्बर भौर भन्ध विश्वास को उखाद फेंका। लोग सीधी दृष्टि भौर सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न की देखने और सोचने लगे।

§ ९०. "धर्म-चक्र-प्रवर्तन" और भिक्खु-"संघ" की स्थापना

गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। इस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। वह अनथक सातातिक (सदा जागरूक और सचेष्ट) मनुष्य था। उद्ठान (खत्यान) स्मृति (विचार) और अप्पमाद इस के जीवन और शिक्षा का सार थारे।

१. सु० नि० ३८१, ३८३।

२. वहीं।

३. जातक ४, ३००: धम्मपद २४-२४।

धम्मपद २१-२४ (भ्राप्यमाद्वन्ग); सु० वि० ३३१-३३१ (उट्टानसुस )।

निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मृगदाय में, जिस के स्थान को बाजकल का सारनाब स्चित करता है, वह अपने साधियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त सममाये।—"मिक्खुओ, सन्यासी को दो अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन से हैं। एक तो यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, प्राम्य, अनार्य, और अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को ज्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्थ और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों को स्थाग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को प्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने वालो है ।"

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्य क्रष्टांगिक गाउँ का उपदेश दिया। वे पाँचों भिक्खु इस आर्य मार्ग में प्रविष्ट हुए। ''ऋषिपत्तन (वाराणसी) में सुगदाय में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर कर चला दिया जो किसी अगण या नासण ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं खलाया थारे।'' यही उन का धर्म-करू-प्रवर्तन था। अब तक अनेक दिग्वजयी राजा करूवतीं होने की महत्त्वाकांचा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे। उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय-कामना उतनी ज्यापक न हुई थी, किसी का कर्वाति-वेष का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केषल बढ़े स्वप्न जेने बाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कर्मठ ज्यक्ति था। अपने विजयों की पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी।

वस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। वन दिनों वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास चलग चलग महल थे। वस विसास के

१. स० व०, १, १।

२. वहीं।

जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, और वन के उपदेश से अष्टांगिक सागे में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक (गृहस्थ चेला ) हुआ। भीरे भीरे बद्ध के साठ के लगभग भिक्ख चेले हो गये।

तथागत ने कहा-"भिक्खुओ, अब तुम स्रोग जाओ, घूमो; जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। कोई वो एक तरफ न जान्नो। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो जो बादि में कल्याग है. मध्य में कल्याग है. पर्यवसान में कल्याग है?।"

किसी महापुरुष वा आचार्य के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रवल प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं विखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियो को जिन के द्वारा ने देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे. एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींब थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समृह में अनेक बुराइयाँ भा जाती। संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और चमता समृह के काम आ सकती है। बुद्ध स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात प्रजातन्त्र बना दिया । उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुद्र देशों में चलने सगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था।

## § ९१. बुद्ध का पर्यटन

दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले। वे उरवेला की ओर गये। वहाँ विलवकारयप नदीकारयप और गयकारयप नाम के तीन आई रहते थे, जो बढ़े विद्वान कर्मकाएडी थे: और जिन के आश्रम में सैकडों विचार्यी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाएड को छोड़ यह की सामग्री - अरखी आदि- उन्हों ने निरंजरा नदी में वहा दी, और बुद्ध के साथ हो लिये।

१. संयुक्त० ४, १, ४; म० व० १, २।

तथ के साथ ने राजगह पहुँचे। काश्वप बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय विक्रिसार और मगध की प्रजा पर वड़ा ममाब पड़ा। और वन में से अनेक बौद्ध वपासक (बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के पास संजय आचार्य के आश्रम में सारिपुत्त और मोगासान (मौद्गलायन) नाम के हो बड़े बिद्धान रहते थे। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए और बुद्ध के अग्गसानक अर्थान् प्रधान शिष्य कहलाये। सारि-पुत्त बौद्ध संव का अग्मसेनापित भी कहलाता था।

गौतम का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा कर कपिलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। और जब वे भिक्खुओं के साथ नगर में भीख मांगने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद हो अपनी खिड़कियों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा—आर्थपुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिये भीख माँग रहे हैं! शुद्धोदन बड़ा आप्रह कर उन्हें भिक्खुओं सहित भोजन के लिए अपने महल में खिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब खी-पुरुषों ने तथागत का उपदेश सुना।

किन्तु राहुत की माता उस मण्डली में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त और माग्गलान के साथ स्वयं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका-एक गिर पड़ी और उन के पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उस ने अपने को सँभासा और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात दिन वाद मिक्खुओं के साथ बुद्धदेव फिर बुद्धोदन के घर मोजन करने आये, तब उस देवी ने राहुत को बतलाया कि वे तुन्हारे पिता हैं, जाओ उन से पितृ-दाय माँगो। इसार राहुत दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और उन से कहने लगा, असगा,

इन की माखाओं का नाम कमराः क्यसारी और मोगाबी (मै।श्गबी)
 या, इस किए इन के वे नाम वे । माला के नाम के अधुसार पुष्टें को बुखावे का स्वाब प्राचीन भारत में बहुत था ।

मुक्ते मेरा दाय दो। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा—राहुस को प्पवज्जा (प्रश्रव्या, संग्यास) दान करो; और वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया।

कपिलवत्थ से गौतम राजगह बापिस गये। इस बार जब वे कपिल-बत्धु चाये थे. वहाँ का राजा भदिय (भद्रक ) शाक्य था । अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्ख़ बनने की आज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा महिय संसार त्याग दे तो तु भी मिक्ख़ हो जा। अनु-हद्ध भदिय के पास गया और वे दोनों भिक्ख़ बनने को उद्यत हो गये। ज्ञानन्त, भगु, देवदस्त, और किविल भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को जहाँ राजगह के मार्भ में तथागत ठहरे हुए थे, बले। "और कुझ दूर जा कर उन्हों ने....... अपने आभरणों को उतार कर उन्हें दुपड़े ( उत्तरासंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा. 'डपालि, अब तुम लौट जाओ, तुन्हारी जीविका को यह बस होगा ।'' परन्त उपांत के दिल में कुछ और ही या, और वह भी उन के साथ साथ गया। आगे चल कर ये लोग बढ़े प्रसिद्ध हुए। आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और बुद्ध के अन्तिम परुचीस बरस में उन का उप्टठाकर ( उपस्थाता या उपस्थापक, निजी सहायक ) और हर समय का संगी रहा। वह बौद्ध संघ का वैमें मयहानारिय ( खजानची ) कहलाता था। चपालि नाई ने बौद्ध संघ में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पामेक्स (प्रमुख ) चुना गया। देव-दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती की, आर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विद्रोही सिद हुना ।

§ ९२. जेतवन का दान

बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाय में किया था, और उस के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य्य कर के दूसरा वर्षावास उन्हों ने राज

१. जुल्लाचारा ७।

२. जुम्द जातक (४२६)।

गह में किया । वहीं सावत्थी का सेट्री सुद्त अनाथपिंडक एन्हें तीसरे चीमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया। सुवस अपने जमाने का बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसे अनाथिंदक इस कारण कहते थे क्योंकि वह अनायों का भोजनवाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए साबत्थी में एक विहार ( मठ ) बनवा देने का इरावा किया । इस मतलब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सदत्त ने जेत से कहा - "आर्थ-पुत्र, मुक्ते यह बगीचा आराम बनाने को दे हो" !- "नहीं गृहपित, करोड़ों (सिक्के) विद्या कर लेने से भी ( अर्थात् जमीन पर जिसने सिक्के बिद्ध जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता।"-"आर्थ-पत्र. मैंने आराम ( उसी कीमत पर ) ले लिया ।"-"नहीं गृहपति. आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।"-"सरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों बोहारिक महामत्त ( न्यामा-धीश ) के पास गये। महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया।" "क्योंकि आर्यपुत्र, तम ने उस के दाम किये थे. इस लिए आराम खरीदा गया।" तब अनाथपिंडक गृहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के दुवा कर जेतवन को उन से दक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हर. तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया।

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा करते। दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना बिझा कर खरीदी न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बढ़े नगरों में बौद्ध संघ के लिए विहार बन गये थे।

### **६ ९३. भिक्खुनी-संघ की स्थापना**

क्षगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिक्षवत्थु में स्वर्ग सिधार गये। प्रजावती और राहुक्षमाता देवी ने तब भिक्सुनी बनने का

१. शुक्षवाग १, २ ।

प्रकार तुर्वत-वित्त व्यक्तियों को भी संघ में न तिया जाता था। यह भिक्खु-संघ की आदर्शपरायण्ता, व्य्वान अप्पमाद और सातातिकता, संयत विनीत जोवन और सच्ची साघ का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद सात-आठ सौ वरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बढ़ा अंश आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाह समुद्रों की ककावटें लुप्त हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं में बुद्ध का संदेश गूँज बठा।

## § ९५. बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाकः:

बुद्धरेव के अन्तिम समय में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये थे। पसेनिध के पीछे उस के पुत्र बिद्ध म (बिद्धरथ) ने किपलबत्यु पर बढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना पैंताली-सर्वा वर्षां वास्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें किपल-बत्यु के खँडहर देखने पड़े। इधर जब वे राजगह पहुँचे, विन्विसार का पुत्र अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था।

राजगह से पाटलीगाम ( भावी पाटलिपुत = आधुनिक पटना ) होते हुए तथागत वेसाली पहुँचे । अम्बपाली गिएका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली आये हैं, और उस की आम की बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन केपास जा कर उन्हें भिक्खु-संघ सहित दूसरे दिन के मोजन का न्यौता दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया। खिच्छिव लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रखों पर सवार हो आम की बगीची की ओर चले, और जब उन्हों ने देखा कि अम्ब-पाली उन के बराबर रख हाँकते हुए और उन के पहियों से पहिया टकराते

१, शन्तिम समय की घटनायों का इत्तान्त महापरिनिक्वाण सुत्त (दीय० १६) के बाधार पर ।

हुए जौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा—यह क्या बात है कि त् लिच्छ-वियों के बराबर अपना रच हाँक रही है ?

धान्यपाली ने कहा—"धार्थ्यपुत्रो, मैंने भगवान् को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।" उन्हों ने कहा—"धान्य-पाली, हम से एक जाख ले कर यह मोजन हमें कराने दे।"—"धार्यपुत्रो, यदि धाप मुक्ते वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेवनार नहीं दूँगी।" तब लिच्छिवि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें धान्यका ने हरा दिया, और वे इस की बगीची में पहुँचे।

लिच्छवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। और उन्हों ने लिच्छवियों को दूर से आते देख कर मिक्खुओं से कहा—''भिक्खुओं, जिन भिक्खुओं ने तावितिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की इस परिषद् की आलोबना करें, और लिच्छवियों को इस परिषद् से तावितिश देवताओं की परिषद् का अनुमान करें।" लिच्छवियों ने बुद्ध का उपदेश युन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के मोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा—लिच्छवियों, मैंने कल के लिए अम्बपाली गियाका का न्यौता स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, और कहा—हमें अम्बका ने हरा दिया! और दूसरे दिन भगवान ने भिक्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर मोजन किया, और उसे धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली ने कहा—भगवन में यह आराम (बगीचा) भिक्खुओं के संघ के लिए जिस के मुख्या बुद्ध हैं देती हूँ। और वह दान स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वागी वेरीनाया में विद्यमान है।

देसाली के पास बेलुबगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा। वहीं उन्हें बढ़ा दर्द वठा और मृत्यु निकट दीखने लगी। जानन्द ने उन से कहा-सगवन जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राइ पर नहीं डाख देते, तब तक हमें बाशा है बाप देह न त्यागेंगे।—"बानन्द, मिक्खु-संघ मुक्त से क्या बारा। करता है ? मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर दिया, तबागत के धर्म में कोई गांठ और पहेली ( आचरियमुद्धी ) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि में ही भिक्त-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्ख-संघ का रास्ता बनाये। तथागत की तो सो बात नहीं है। मैं तो अब जीर्गा बुढ़ा अस्सी बरस का हो गया हैं; जैसे जर्जर छकड़ा वैसे मेरा शरीर । इस लिए भानन्द, अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे की शरण मत जाखी, धर्म की ज्योति धर्म की शरण में चलो। ""

वेलुवगाम से बुद्धदेव मझों के अनेक गाँव भूमते हुए पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत ( लोहार ) ने उन्हें भोजन कराया और उस में सुखर का मांस भी परोस दिया?। इस के खाने से इन का दर्द बढ गवा और रक्तांतसार जारी हो गया, मृत्य के समय तक उन्हें बढ़ी पीड़ा होती रही।

पावा से वे क्रसिनार की तरफ, जो हिरण्यवती (गंडक) नहीं के तट पर था, रवाना हुए। रास्ते में कड़्या नदी में स्तान कर एक बाम की बगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा- "आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा भागा है जो तेरी भिक्षा सा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना। आयुष्मान चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और वसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है।"

अच्दीपा विद्वरथ अचसरका अवस्वसरका धम्मदीपा धम्मसरका धनग्य-सरका ।

२. कह्यों का कहना है कि चुन्द ने शुक्त कन्द वरोसा वा । वह ही सकता है, पर हर्ष को मांस से परदेश व वा । दे- तेस्रोवाव जातक ( २७६ ) ।

इस के बाद वे हिरएयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मझों के साल-यन में गये, और वहाँ धानन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा धासन बिछा हो। साल के पेड़ अपने फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी धानन्द की और दूसरे भिक्खुओं की शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभइ (सुभद्र) नाम का एक पंडित उन के पास कुछ सन्देह दूर करने धाया। धानन्द ने उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश दिया।

अन्त में भिक्खुओं से कहा—भिक्खुओं अब मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ, संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम बाखी है। और ऐसा उपदेश करते हुए भगवान बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भौतिक जीवन की स्वाग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू०)।

कुसिनारा के मलों ने उन के रारीर का दाइ किया। और उन की जातु (फूल, अस्थि-अवरोष) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन तक नाच-गान और माल्य-सुगम्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत जातु (फूलों) का भाग माँगने के लिए लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजातरान्तु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गथा। बेसाली के लिच्छ-विसों, कपिलवस्थु के शाक्यों, पावा और कुसिनारा के मल्लों, रामगाम के कोलियों, अलकप्प के बुलियों, और वेठदीप के नाह्मणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक

इन स्थानों का निर्धारक कभी नहीं हो सका, पर ने निरक्षय से महाराष्ट्र
 के सहारीक हिमासप की तराई में थे!

कोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें विता की भस्म से सन्तोष करमा पडा ।

## § ९६. बौद्धों की संगीतियाँ तथा घार्यिक वाङ्गय

महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्ख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि सब लोग मिल कर बुद्ध की शिचाओं का एक साथ गान करें। ५०० अईत् ( मिक्ख़ ) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्ठे हुए । उपालि विनय अर्थात् संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और आनन्द घरम में। सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों की पहली संगीति कहते हैं। एक सी बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीत हुई, और फिर उस के दो राताच्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी। बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलातीं थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिकायें नाई जातीं अर्थात् उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के भार्मिक वाक्मय अथवा तिषिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाक्सय के वो हा विभाग थे- पम और दिनय; पम्म अर्थात् धर्म के सिद्धान्त, और दिनय वर्षात् भिक्छु-संव के व्याचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ भरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाक्सय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया: बिनय का बिनयपिटक बना, बम्म युत्तपिटक में रक्खा गया, और अभिवस्म नाम से एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दार्शनिक और आध्यात्मक विवेचना बी। यह सब मृत वाक्मय उस समय की बोलचाल की परिष्ठत भाषा पालि से है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं में एक बढ़े वाक्मय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, बरमा, स्वाम, चीन, जापान, तिञ्चत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी समय अफगानिस्तान, कारिस, करमीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र बाडमय वा।

### § ९७. भगवान् महाबीर

बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से आधिक प्रसिक्त वर्धमान महानीर हैं। वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकासीन थे। वेसासि के निकट कुएडमाम में वृजि-गण के ब्रानिक के कत के एक राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान का जन्म हुआ था। उन की साता का नाम त्रिशाला बा. और वह जिच्छवि राजा चेटक की बहन थो। इसी चेटक की जबकी चेलना मगध के राजा विन्त्रिसार को ब्याही थी, और उस का पुत्र कुणिक अजातरात्र था। सिद्धार्थ के एक लड़की और दा लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे। सिद्धार्थ और त्रिशला तीर्थकर पार्श्व के अनुयायी थे। वर्धमान का बढ़े होने पर यशोवा नामक युवती से बिवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के देहान्त के बाद तीस बरस के क्य में अपने बढ़े भाई नन्दिक्ष्यन से इजाखत ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के अमग्र और तप के बाद उन्हों ने "जुन्भिक माम के बाहर ऋजुपातिका नदी है उत्तर तट पर....." कैवल्य (मोक्ष ) प्राप्त किया । तब से वे अईत् (पूज्य ) बिन (विजेता) निर्शन्य (बन्धनहीन) और महानीर कहलाने लगे, और चौबीसवें तीर्थंककर माने गये। उन के अनुययियों को आजकत इस जैन कहते हैं. पर प्राचीन काल में वे निर्प्रन्थ कहलाते थे।

वर्धमान के अमग्र और साधना-काल में गोशाल मङ्कलोपुत्र नामक एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छ: बरस तक उन के साथ रहा था। बाद में मतमेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने भावस्ती में एक कुन्हार

<sup>)</sup> शामिक वृत्तियों का युक्त प्रसिद्ध कुछ था। आजक्य विदार के भूविदारों में जीथरिया जोग शायद दसी को सुवित करते हैं।

सी हालाहता की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो अजीवक कहलाता था।

निगग्यठ नातपुत्त (निर्मन्थ झात्रिकपुत्र) अथवा महावीर अर्हत् होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला कोराल आदि देशों में अमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ।

पार्श्व ने आहंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिश्रह की शिक्षा दी थी, महाबीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात—अहाचर्य्य—पर भी बहुत बल दिया। बुद्ध और महाबीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह या कि -बुद्ध जहीं मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहां महाबीर तप और कुच्छ तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे।

मगभ आदि देशों में महाबीर की शिक्ताओं का बहुत जल्द अवार हो गया। किलग देश भी शीघ चन का अनुयाबी हो गया, श्रीर सुदूर पिछल भारत में भी उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी उन के अनुयाबियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है। अर्धमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूर्वज बी उन का एक विस्तृत वाक्मय भी है।

#### ग्रन्यनिर्देश

प्राचीन पाकि वाक्सव में दुद की बीवनी कहीं एक बगह ससूची नहीं पाई बाती, प्रसंगवण उस की अनेक करनाओं का बगह बगह उक्केस है। पीछे को बीव-नियाँ किसी गई, उन में सबौकिक कारकारों से दुद का प्रेरिकासिक व्यक्तिय विकास उक दिया गया है। प्राचीन पाकि वाक्सव में को बीवनी के विवेश हैं,

१ ं ज0 बि० श्रो० रि० सो० १६, ४० २४६।

२. दे० क्ष २१।

उभ में भी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं अधिक स्थान है। जिन आधुनिक आखोचकों नेमी जीवनियाँ किसी हैं, उन्हें भी कुछ चमरकारों का उस्बेख करना ही एवता है, क्योंकि बौद धमें के हतिहास में उन चमत्कार-निषधक विश्वासों का भी स्थान है, और आधुनिक आखोचकों ने भाषः बौद धमें का स्वरूप और इतिहास विकालने को ही युद्ध की जीवनियाँ जिसी हैं। ऊपर के पृष्ठों में बुद्ध की जीवनी को विश्य चमरकारों से अखग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कहने का जतन किया गया है। हो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर विया है कि ने कहानियाँ हैं। आधुनिक मन्यों में से कुछ एक का उसकेस नीचे किया जाता है—

कर्न-मैनुम्रत श्रॉव इंडियन बुख्रिषम् (भारतीय बौद मत ), स्ट्रासबर्ग १८६६ । श्रोत्डनवर्ग-बुद्ध हिज़ लाइफ, हिज़ डैं। क्ट्रिन, हिज़ श्रौर्डर (इद, उन की बीबनी, उन के सिद्धान्त, उन का संब ), मूख बर्मन (बर्किन १६०६) का अंग्रेज़ी अनुवाद, भाग १ (बीवनी ) तथा विषयान्तर २ ।

जगम्मोहन वर्मा-बुद्धदेय, गा॰ प्र॰ सभा। मूख बौद्ध प्रम्थों के शाधार पर बिका गया है, पर बेसक का समस्कारों में विश्वास प्रतीत होता है।

रीकृष्टिल-लाइफ़ श्रॉब दि बुद्ध ( दुर्थ की बीवनी ), दुवनर, बंडन १८८४; तिम्बती श्रम्थों के बाधार पर ।

विगाण्डेट-ताइफ़ आर लिजेन्ड भाव गौदम (गौतम की जीवनी अथवा क्यात ) बरमी आधार पर । १ संस्कo, संबन १८८० ।

ई० पत्त्व् ज्यूस्टार—लाइफ़ आँव गौतम दि बुद्ध (गौतम इत्व की जीवनी)
हुवगर १६२६ । बहुत कच्छी नई पुस्तक । खेलक अपने मुँह से कुछ नहीं
कहते, मामाधिक बौद्ध अन्यों का बातुबाद देते हुए दुद्ध की पूरी बीवनी
कह गमें हैं । मुखे वह अन्य वह प्रकरक विश्व चुकने के बाद मिला ।

स्रीमती सिक्कोयर स्टीवन्सन—दि हार्ट आंव जैनियम् ( जैन धर्म का तत्व ), प्रानसक्तर्व युनिवर्सिटी मेस १६१४ ।

इस के बागे निम्नक्षित शब्द मैंदे सन् १६६० में बहाने ये--- "मेरे विद्वास मित्र बाबा रामे। १२ सांकृत्वायम त्रिपिटका बार्क तथा विष किन्य मिनक फावन्य कै।सक्यायन मिस्र कर मूख बीवध बंधों के उन खंशों का खंबार कर रहे हैं बिन में बुद्ध की जीवनी का बुतान्त है। उन खबड़ों को एक कम में का कर उन काठीक दिग्दी शब्दानुवाद करने का उन का 'विचार है। यह विचार उन का करना था. ग्रम से तब उन्हों ने बात की उन्हें अयुस्तार की पुस्तक का पता न था। और उन का संबद्ध उस की अपेका बढ़ा और प्रामाखिक होगा।

उक्त शस्त्रों के विक्षे जाने और इपने के बीच बाबा रामोहर मिन्स राहुक वन चुके, और उन का प्रमध बुद्धचर्या क्य कर प्रसिद्धि पा चुका ।

## परिशिष्ट इ

# बौद्ध धर्म और वाङ्गय के विकास का दिग्दर्शन

### १. थेरवाद

बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाक्मय विनय और धम्म था, जो छाब विनयपिटक और मुत्तपिटक के अन्तर्गत है। विनय और धम्म के रूप में वह बाक्मय
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण
हो चुका था। अभिषम्मिप्टक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक अन्य
कथावत्यु खशोक-कालीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिएत तिस्स का
खिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो खठारह बाद ( सम्अदाय) हो गये थे उन सब के मुकाबले में धरवाद का समर्थन किया गया
है। कथावत्यु खमिधम्मिपटक के सब से पीछे लिखे गये खंशों में से है।
इस के लिखे जाने के समय तक त्रिपटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो। यह प्राचीनतम वाक्मय पालि में
है। पालि भारतवर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो खब तक
विवाद का विषय है। वह उस समय मारतवर्ष को प्रचलित राष्ट्रमाचा सी
धी। बेरबाद का सब बाक्मय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का
दिवदर्शन इस प्रकार है—

#### क. विनयपिटक

विनयपिटक का विषय विनय व्यर्थात् आवार-सम्बन्धी नियम हैं। उस के तीन भाग हैं (१) विभन्न या मुत्तविमन्न (२) खन्यक (१) परिवार। विमन्न के दो भाग हैं—महाविभंग (भिक्खुविभंग) और भिक्खुनीविभंग। उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के चम्म (नियम) कहे हैं। उन धम्मों में से पाराजिक और पाचितिय मुख्य हैं।

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्खुनी पराजित या पतित हो जाते हैं। पाचितिय धम्मों में झोटे अपराधों के प्रायश्चितों का विधान है। समूचा विभग इतिहास-वर्णन-शैली में है—भगवान उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि।

आजकल सिंहल में, जो धेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, युत्तिनिर्मग दो जिल्दों में छपता है। पहली जिल्द में मुख्य वस्तु मिक्खु-पाराजिक होती है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द का पाचितिय कहते हैं। उस में मिक्खु-पाचितिय के साथ मिक्खुनी-विमंग सम्मिलित रहता है।

सन्यक के दो पुस्तक हैं—महावग्ग और जुल्लवग्ग । महावग्ग में बड़ी रिक्षायें हैं, जैसे सामनेर (तक्गा श्रमण) और भिक्खु के कर्तव्य आदि । जुल्लवग्ग में छोटी रिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाय घोना आदि । वैसे बन में भगवान को जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, और बसी में प्रसंगवश सब शिक्षायें आ गई हैं। जुल्लवग्ग के अन्त में पहली और दूसरी संगीति का बुत्तान्त भी शामिल है।

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह पीछे की चीज है।

### ख. सुचपिटक

शम्म की वास्तविक शिक्षायें सुत्तिष्टक में हैं। सुत्त का संस्कृत अनुवाद सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त हैं—

- (१) दीघ निकाय, जिस के तीन स्वन्ध हैं और उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिन्नाण सुत्त इन्हीं में से एक है।
- (२) मिक्सिम निकाय, जिस में तीन पराणासक (पंचाशिका) हैं, स्पीर दन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।
- (३) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त विश्य की बद्दाी संख्या (१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना—एकक निपात में उन विश्यों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही बस्तु सब से बड़ो है और वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धर्म हैं—एक शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली बस्तुओं का वर्णन। इसी प्रकार आगे त्रित्तक्त्या का वर्णन तिक निपात में, पञ्च स्कन्ध का पंचक निपात में इत्यादि।
- (४) संयुत्त निकाय, जिस के युत्त संयुक्त (सम्बद्ध ) समृहों में अर्थात् विषय-वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवता-विषयक सुत्त इत्यादि । बह सब निकायों से बड़ा है, और उस के ५६ संयुक्त निज्ञतिखित पाँच बम्मों में बँटे हैं—सगाथवम्म, निदानव०, खन्धव०, सळायवनव०, महाव० ।

(५) सुद्दक निकाय, जिस में निम्निलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक हैं— सुद्दकशाठ, बस्मपद, उदान, इत्तिवृतक, सुत्तिनिषात, विमानवत्यु, पेतवत्यु, भरगाया, थेरीगाया, जातक, निद्देस, पिटसंभिदा, अपदान,बुद्धवंस और

इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कम्मपद और मुत्तिनपात तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से। सुत्तिनपात के सुत्त खुद्ध के ५० वरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिनुत्तक, धरमाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच रम्मों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अट्ठक्वमा और पारायणवम्म का संकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संगुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, उदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तिनिपात के अट्ठक वम्म, पारायण वम्म और खम्मविसाण सुत्त की अट्ठक्या (अर्थकथा=भाष्य) ही का नाम निद्देस है, और वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तिनिपात एक छोटी सी पुस्तक है, और उस के विचार और रौली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों और गीता की ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक अनुपुन् त्रिपुन् अगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों और सुत्तिनात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है।

उदान उन कार्यभरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष कावसर पर काप से काप मुँह से निकल पढ़ी हों। इतिवृत्तक में बुद्ध की उक्तियों का संप्रह है। यरनाया और येरीनाया भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं।

इतिहास की टब्टि से जातक सब से खिक महत्त्व की बस्तु है। इस समय करीब साढ़े पाँच सी कहानियों के जिस संग्रह की साढ़े तीर पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्थवरणुना है, और वह आरम्मिक

जातकटूक्या के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धधोष को कहा जाता है। मूल जातकर्ठकथा में दो वस्तुएँ थी, एक तो गायायें जिन के लिए पांजि या पात्यका या पालि-पात्यका शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अट्ठक्या । गाया शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाकमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है । वही गाथायें जातकट्रकथा में पालिया अर्थात् पंकियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा का नाम पाति भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुक्त में उस में वैसी रचनायें ही बहत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने वी गई थीं, और पालि पुनरत्वाद में भी फिर वही उद्भुत कर वी गईं। वे पालियाँ या गाथारों बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवरणना के अब चार अंग हैं. और वही मुख जातकट्रकथा के भी रहे होंगे-एक पण्यपत्र बत्य . इसरे अतीतबत्य . तीसरे वेय्याकरण , चौथे समाधान । इसरे धारा को छोड़ कर बाकी तीनों बाटकथा में सम्मितित हैं। समुबी जातकत्ववएकना में ग्रह में भूमिका-खरूप एक जम्बी निदानकथा है. जिस में बुद्ध के पूर्व जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है । वह भी पच्चपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न बस्तु ( डपस्थित था विद्यमान वस्त ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है। उस में यह कहा होता है कि बद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, और वही असल जातक और अतीतवत्यु होती है। इस का कुछ छारा पालियों या गायाओं में और बाकी गद्य में होता है: वह गदा भी भटकथा ही है। जहाँ बीच में पाला जाती है, वहाँ उस के बाद इस में गृढ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, और वही देव्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कीन कीन है सो घटा कर बताते हैं, और वहीं समीधान कहलाता है। क्योंकि

अतीतबस्यु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह गुंधा हुआ है— उन गया-रमक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ मुश्किल से बनता है— इसी लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों मुरक्तित बली आती माननी पड़ती है। हो बार अनुवाद ज़रूर हुआ है, पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों की पालियां और कहानियां बास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं। संसार के बाक्न्यय मे जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा संगह है। मनोरक्षकता, मुक्चि और शिक्षापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। कीसबोल ने रोमन अज्ञरों में छः जिल्हों में तमाम जातकों का सन्पादन किया है, और उन का पूरा अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है।

अपदान = (सं०) अवदान = ऐतिहासिक प्रवन्ध, किसी शिक्षादायक या महस्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुछाळाव्दान, एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान। तिपिटक के अपदान में बेर-अपदान और बेरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुद्धवंस में पहले २४ बोधिसत्वों आर पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त बुत्तान्त है।

पहले चार निकायों में वर्णन की रौली सब जगह एक सी है। परं
मगा सुतं—'ऐसा मैंने सुना है'—से कहानी शुरू होती है, और उस समय
भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब ध्युक आदमी ने यह बात पूछी,
और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तावाप)
आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारिधुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनावें
भी। कुद्दक में सब जगह यह रौली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले
चार निकायों की तरह, बल्क उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में
अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। वीसरी शताब्दी ई० पू० के

मिलेकों में पश्चनेकाविक, पेटकी भादि शब्द पाये जाते हैं, जिस से इस समय पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिक्ष होता है।

#### ग. अभिधम्मपिटक

क्रमियम्मिपटक में वम्म का दार्शनिक विवेचन और ध्राध्यात्मशासा है। उस में निम्न लिखित सात श्रन्थ हैं—(१) ध्रमसंगनि, (२) विमंग, (३) बातुकथा (४) पुग्गलपञ्जति (४) कथावतथु (६) यमक (७) पट्ठान।

थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल बाद पूरा हो गया था। विपिटक के पीछे के पालि प्रन्थों में मिलिन्दफ्कों प्रसिद्ध है। ५ वी शताब्दी इं० के ग्रुठ में मगध में बुद्धवोष आवार्य हुआ। इस ने सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली अट्टकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, अन्मपाल, महानामा, नव मोगगलान और चुझ बुद्धवोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा और स्थाम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि विपिटक का अध्ययन-अध्यायन भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्थाम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका से विपिटक ले गया था। आधुनिक विद्वान उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते।

सिंहलो भाषा आर्थ है (दे० जपर इड ११, १६, तथा नीचे इ ११०), किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब तीनों की वर्णमालायें और लिपियौ भारतीय हैं (दे० जपर इ २३)। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। वन तीनों भाषाओं पर भी पालि का

१. यपि० ई० २, ३३; बु० ई० ४० १६७।

यथेष्ट प्रभाव हुआ है। और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है। लख्डन की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अकरों में भी समूचा छाप ढाला है। बरमी और स्थामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी अकरों में दो-एक विरले अन्थों के सिवाय अभी तक वह नहों छपा। धम्मपद के कई नागरी संस्करण हो चुके हैं। मिनमम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुक्तनिपात १९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है।

चर्चाप नागरी या अन्य कोई भारतीय तिपि पढ़ने तिखने वाले व्यक्ति के तिए सिंहती बरमी या स्थामी तिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी तिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त आवश्यक है।

### २. सर्वास्तिवाद आदि

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को अपनी अपनी भाषा में हीं कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक बाद का वाक्सय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन वादों के वाक्सय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और उन में से अब कोई कोई प्रन्थ मिलते हैं।

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वास्ति-वाद थे-

- (क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के अन्य मागधी भाषा में रहे होंगे।
- (स) भार्य-सर्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में था। उन के प्रन्थ संस्कृत में थे। अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है।
- (ग) मृत-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय (पहली राताब्दी ई॰ अन्त) गान्धार और करमोर में प्रचलित था। आजकल जब सर्वास्तिवाद

का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तवादियों के इस सम्प्रदाय से ही धानिप्राय होता है। करमीर और गान्धार के सर्वास्तिवादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, और उस में महाविमाना नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा तामपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और करमीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मिलना चाहिए। महाविमाना के हिस्सों को विनयविमाना, सुत्तविमाना, अभिवम्मविमाना कहते हैं। इस मन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमानिक भी कहा जाता है। सीत्रान्तिक और वैमानिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है।

वैभाषिकों का बाक्सय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सव नष्ट हो जुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिक्वत आदि में उस के अनेक प्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं। उन का विनय विनयस्तु कहलाता है, और उस में जातक भी सिम्मिलित हैं। साधारणतः सर्वास्ति-वादियों का विनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर अमिधन्म दोनों का भिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा प्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक का मेद नहीं है। उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। अन्य प्राचीन सम्प्रदायों के प्रन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं, जैसे सौजान्तिकों के सत्यसिक्षित्राल का चीनो अनुवाद।

#### ३. महायान

महायान का विकास वैमाषिक सन्प्रदाय से ही हुन्ना है। बुद्धस्व-प्राप्ति के तीन मार्ग वतकाये गये थे। एक कहत-यान, दूसरे प्रच्चेक (प्रस्यक्)-बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध (सन्यक्सम्बुद्ध )-यान। पहला स्वरूपकष्ट-साध्य है। प्रचेकनुद्ध का कार्य है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। महागान नाम का खद्य यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचार्य नागार्जुन ने पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान कहा। और उस महायान की प्रशंसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान बाक्मय भी अब जिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर बास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, रबक्ट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वैपुल्य (वेयुक्त)-सूत्र जैसे लिलतिवस्तर ( सुद्ध की जीवनी ) सद्धमं पुष्टरीक करुवापुष्टरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सूखावती-व्यूह, इत्यादि। आर्थशूर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं।

यों जब महायान वाक्सय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धो प्रन्थों (जैसे लिलतिनस्तर या अश्वधोष-कृत बुद्ध-चित आदि) को, एवं जातक तथा अवदान-अंथों (जैसे अवदानशतक, अशोकावदान आदि) को विनय में गिना जाता है। सुत्तों में अवतंसक-गन्धव्यूह, सद्धमंपुर्यवरीक, सुक्षावती-व्यूह, प्रज्ञापारिमतासूत्र (माध्यिमक बाद का), विमलकीर्तिनिदेशसूत्र, लद्धावतार-सिन्धिनमें।चन तथा सुवर्णप्रव्हाश (योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती होती है। इन सब में वही सुत्तों की शैली-पर्व मया अतम्-पायी आती है। अभिवर्भ में कुछ प्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सिम्मिलित हैं। पहली कोटि में नागार्जुन-कृत प्रज्ञापारिमतासूत्र-शाल, द्वादशनिकाय-शाल और माध्यमिक-शाल, आर्यदेव-कृत शतशाल तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार नामक प्रन्य हैं। दूसरी कोटि में मुख्यत: मैत्रेय की बोगाचारभूमि, तथा आसंग और वसुवन्धु के प्रन्य सिम्मिलित हैं। वसुवन्धु की प्रान्य सिम्मिलत हैं। वसुवन्धु की प्रान्य सिम्मिलत हैं। वसुवन्धु की आवार्य नामक दो विद्वान् माई ५ वी शताबदी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुवन्धु ने अव अभिवर्मकोव लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे बोगाचार-महायान सम्प्रदाय का बना लिखा। उन दोनों माइयों के समय तक महायाम वाक्सय पूर्ण होता

रहा। वसुबन्धु की त्रिंशिका पर विक्रतिमात्रतासिक्कि नाम का भाष्य किस्ता गया, जिस का चीनी अनुवाद य्यान क्याक ने किया । भूल अब नहीं मिलता। आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के सब से बढ़े दार्शनिकों में से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वैतबाद निर्भर है।

उन के बाद दिङ्नाग के समय से बीद्घ तार्किक होने लगे, जिन के मूल प्रनथ अब नष्ट हो चुके हैं।

महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है। किसी समय समूचे उत्तरपिन्छम मारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची वुस्तारी वुर्की आदि भाषाओं में, एवं ईरानी की एक शास्ता सुग्धी में भी महायान प्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुर्क विद्वान अरबी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाक्मय की फिर शरण लेने लगे हैं।

#### ४. वज्रयान

वश्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो आजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में भारतवर्ष, परले हिन्द और मलायु द्वीपावली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध मत को पारचात्य विद्वान लामा-पन्य कहते हैं, किन्तु स्वयं तिब्बती अपने पन्य को दोजेंग्रेप्पा कहते हैं, जो वश्रयान का ठीक शब्दानुवाद है; दोजें=वश्र, यप्पा=यान, मार्ग।

वाम मार्ग बौद्घ मत में कैसे था गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद या। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का घर्म भले ही प्रकृति-देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं मृत-प्रेत जादू-

१. दे वीचे हुडु१६१, १७४, १८८ थ, २०८; 🛭 २८।

२. दे० मीचे §§१०४ थ, ११८। ४९

दोना क्रत्या-अभिनार आदि पर विश्वास या ही। वह जनता का धर्म अथर्थ-वेद में संकतित है.-बाधर्वण मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ध में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। टिळक ने अधवविद को कास्त्री वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद १०-८६ की इन्द्र बचाकिप और इन्द्राग्री की कुछ भही सी कहानी में गोदा-वरी-काँठे की दाविद देव-कथाओं की मलक सिद्ध की है? । इस प्रकार यह प्रतीत होता है, और दूसरे बहुत से विद्वानों का हमान भी यही मानने का है. कि भारतवर्ष की जब-पूजा जन्तु-पूजा और अरलील-पूजा अनार्थ-मूलक है। समाज के निवले खंश में वह सदा से प्रचलित थी. और ऊँचे धर्म- और उस धर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस मन्त्रपान या जाद-अभिचार-मार्ग से कई अच्छी बस्तओं का जन्म भी हआ है। वैद्यक-शास्त्र का चारम्भ न केवल भारतवर्ष में प्रस्युत संसार में सभी जगह उसी से हुचा है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ ओवधियों की सहायता लो जाती थी. तजरबा करते करते भोषधियों के प्रभावों का जान अधिक निश्चित हो गया. और उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ल्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, बद्यपि उस की अच्छी वस्त्यों में गिनती नहीं हा सकती। प्रकृति-देवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुद्ध के भाचार और संयम-मार्ग को जन्म दिया। सयम के अभ्यास के लिए मन की एकाम करते. चित्तवृत्तियों के निरोध और ज्यान का मार्ग चला था. जिसे बेग कहते हैं। इघर मन्त्र-अभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से मनुद्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये. और उन से हठमान आदि की उत्पत्ति हुई । हठ योग जहाँ तक रारीर की शुद्धि और निय-न्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की कियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादुमरी सिद्धियाँ पाने के

१. दे॰ अर्थं० १, ६।

२. अ० रा० ए० सो०, १६११ प्र• म•६-म•६।

बभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकृत के । इस प्रकार दक्षिण और वाम मार्ग में परस्पर प्रभाव और आदान-प्रवृत्त होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सोमायें निरिचत करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है। वाम मार्ग में अच्छाई का यह अंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीर्घ काल तक बना रहा है, और कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है।

बुद्ध से पहले और उन के समय भी वह आनेक रूप से जनता में विद्य-मान था। और यद्यपि बुद्ध अन्य विरवासों और रहस्यपूर्ण वातों के घोर विरोधों थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आविर्यमुट्ठी न थी, तो भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से वाम प्रकृत्यियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था।

जिस सम्यक् समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी अन को एकाम और ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, वारणी (सुत्तों के संत्रेप जिन का जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था) आदि का बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया।

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और कारण भी सममता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के हतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस किए मैं उसे खुली और बारीक आलोचना के लिए विद्यानों के सामने रखता हूँ। बुद्ध के विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में खियां और पुरुष एक कुस या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध बिहारों में वे कीजी झावनियों की तरह असम अलग रक्खे जाते, और बौद्ध मार्ग में युवकों और युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्रज्या मिस अली थी। साथारस्य मतुष्यों के समाज में सी और परुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकृत था, और मानव प्रकृति पर इस प्रकार द्वाव डालने से उस की आवश्यक प्रतिकिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊँचे वीख पड़ने बाले आदर्श के विरुद्ध खल्लमखला सुँह खोलने का उन के किसी अनुवायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति भी दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग की शरण लो, और रहस्यपूर्ण शब्द-जाल के द्वारा सम्मक्-सम्बद्ध के आदर्श में ही बज-गुरु का आदर्श मिला दिया। इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध आचार-मूलक धर्म के बढ़े आदर्शों की परिमाषाओं के खोल मे बीभत्स गुहा पाप आ छिपा !

मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समुचे बृहत्तर भारत में बौद्ध और अबौद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली हो उठने और जाति के राजनैतिक जोवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने क्राने का मुक्ते यही कारण प्रतीत होता है। यह भूतना न चाहिए कि उस में कुछ बच्छा-राक्ति-उपार्जन का-बंश भी था, और उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका। जाति के जीवन और विचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकृत थी।

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला प्रन्थ ऋषं-मंजुशी-मृतकलप है, जिस की वैपुल्य सूत्रों में गिनती है । वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक परे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महाबान में ही शुरू हो गई थी । वह अन्य दूसरी तोसरी शतान्दी का होगा । फिर गुह्यसमाज या तथागतगृह्यक या अष्टादशपटक नामक धन्य बना, जिस मे पहले-पहल वज्रयान का नाम है। उस के बाद सातवीं-बाठवीं-नौबीं शताब्दी ई० में ८४ सिद्ध हए जो सब इसी बान के बात्रों थे। उन के सम्मन्य में पूरो जानकारी हरप्रसाद शास्त्री-कृत नौढ गान को दोहा में है। उन में गुक्कारीक्र के लेखक पदा-

१. गवापति शासी सम्पादित, बिकेन्द्रम् सस्कृत सीरीज़ में ।

बज या सरोठहवज, उस के समकातीन त्रतितवज, कम्बतापा, कक्कुरिपा आदि, पदावक के शिष्य अनंगवक, उस के शिष्य उड़ीयान या ओडियान के राजा इन्द्रभृति तथा उस की शिष्या और बहन सक्सीक्ररा देवी. और इन्द्रभृति के पुत्र गुरू पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरित के नाय तिब्बती बाक्सय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्तरिवात ने तिब्बत जा कर (७४७-७४९ ई० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनंगवज आदि का नाम तिज्वती तंज्यूर में है, और उन के प्रन्थों के तिज्वती अनुवाद भी हैं। ष्यव उन के मूल संस्कृत प्रन्थ भी मिले हैं और गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में छपे हैं-अनंगवज-कृत प्रशोपायविनियन्त्रसिद्धि, इन्द्रभृति-कृत शानसिद्धि वया संप्रह-प्रनथ साधनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी गारखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी बज्जयान के ८४ सिद्धों में स एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले बहाँ वजयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साब वहाँ वजयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय (ब्राह्मी) चलो भारती है। कुछ उशारण अधिक हैं जिन के लिए नयं चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए उक्त दोजें शब्द में आंकार हस्व है; तेलुगु में भी हस्व और दोर्घ दोनों आंकार होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उद्यारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ।

तिन्वती माषा का आर्थ भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं। विन्वती-वर्मी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर §§१८, २०—२२)। उसी

वक्रयान-वाक्सय का उक्त इतिहास इन्हीं प्रन्थों की विश्वयतीय महाचाक्य-विश्वित श्रुमिका के आधार पर है।

परिवार की बर्मी भाषा में मरपूर पाक्षि शब्द का गये हैं, और अब तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाक्मय संस्कृत से अनु-वादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों और स्थानों के संस्कृत नामों का भी हुबहू शब्दानुवाद कर दिया जाता है!

त्रिपटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंन्यूर कहलाता है। कं = शास्त्र, क्यूर = अनुवाद। उस के साथ दूसरा संप्रह तंज्यूर है, जिस में उस की ज्याख्या, अनुवादकों का कृतान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती में मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की लिप अलग है। तो भी उस में बौद बाक्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो, गया था। मंगोल लोगों ने बौद धर्म के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन शब्दों का अच्छा मंगोल मुलों में कुछ बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपअंश हो गया है। उदाहरण के लिए, (संस्कृत) विहार (मंगोल) बोखारा; मध्य पशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विहार प्रान्त और मध्य पशिया के बोखारा प्रान्त के नाजों का मृत एक ही है।

#### बारहवाँ प्रकरण

#### मगध का पहला साम्राज्य

( तागभग ५६० ई० पू०-३७४ ई० पू० )

## <sup>8</sup> ९८. अवन्ति केश्वल और मगध की होड़

हम देख जुके हैं ( § ८३ ) कि कोराक्ष मगम अवन्ति और पस्स के चार नहें एकराज्य इठी सताब्दों ई० पू० के धारम्म में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग में थे। उस जमाने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-षक चला कर चार्तिष्य (चारों दिशाओं के धन्त तक पहुँचने वाले, सार्वमीम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में मो अपने को चातुरन्त सार्वमीम (समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती थी। सार्वमीम आदर्श उस समय भारतवर्ष के महापुक्षों के दिमारों में समाचा हुआ था। उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन—अर्थात् अवन्ति कोशल और सगय—अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे को पक्षाइने की होड़ में को थे।

# <sup>8</sup> ९९. अवन्तिराज मधोत और वत्सराज उदयन

सब से पहले अवन्ति ने अपने हाब बढ़ाना शुरू किया। राजा प्रधीत से उस के सब पढ़ोसी डरते आर उस के आगे ऋकतें वे । भारतवर्ष के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था । निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचात ने उत्तर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और मौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्जाब मध्यदेश राजपूताना और मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्जाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब राजपूताना और मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जब दिल्ली नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अर्थ होता था जो आज दिल्ली को लेने का होता है।

श्वित की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बढ़े महत्त्व की नगरी बी। पिछ्छम समुद्र के तिथेंं (बन्दरगाहों) और उत्तर भारत के बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुजरता था। उज्जेनि से पिछ्छमी मध्यदेश तथा पञ्जाब के सार्थ (काफ़ले) मधुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और मगध के कोसन्वि ( कौशान्त्री )। मधुरा से पञ्जाब और पिछ्छमी मध्यदेश ( गङ्गा-जमना दोखाब के उत्तरी माग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसन्वि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे। अवन्ति के राज्य को फैलने के लिए एक तरक मधुरा का मार्ग था तो दूसरी तरक कोसन्वि का।

मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के ज्यापार-मार्ग पर रहने के कारण कौशान्वी बढ़ी समृद्ध नगरी थी। वह बत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था। आर्थीवर्त्त के उस समय के सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन और कुलीन था। उस समय के लोग यह

१, सास-स्वासवासवदत्तम् (त्रिकेन्द्रम्, ) ए० ६७।

अनुभव करते थे कि वही वह वंश था जिस के राजवियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बढ़ा ही प्रजानुरक्त वीर रिसक्त और सुन्दर जवान था। उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताबिद्यों पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ।

कहते हैं इसं हथिकन्त सिण (हस्तिकान्त शिल्प) आता था; एक मन्त्र का प्रयोग कर और हथिकन्त बीखा को बजा कर वह किसी भो हाथी को पकड़ सकता था। इन्जीन के राजा चएड पज्जोत ने अपने अमात्यों से सलाह कर एक पह्यन्त्र रचा, और दोनो देशों की सीमा के चने जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। स्वर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, बीखा बजाना छुरू किया, पर हाथी मानो बीखा सुनता हो न था और उलटी तरफ दौड़ पड़ा! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुठ्यों ने उसे पकड़ लिया। पज्जोत ने उसे एक चोर-नेह में बन्द करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई। उदेन ने तीसरे दिन आरक्षिकों से पूछा—तुम्हारा राजा कहाँ है ?

''दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।"

"क्या यह औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है! शत्रु राजा को पकड़ा है तो या तो उसे झाड़ना चाहिए या मारना चाहिए।"

३. प्रकाशरावर्षिनामधेयो वेदाकरसमवायमविष्टो भारतो वंशः—प्रतिका-योगन्धरायसम् (त्रिवेन्द्रस्) ४० ३ ॥

२. काबिदास-मेघदूत १, ३१।

धम्मपद्त्यकथा—अप्यमादवन्न, वदेनवस्यु के अन्तर्गत वासुकदक्ताय
 वस्यु । यही कथा थोदे अन्तर से प्रतिकायौगन्धरायम् में है ।

इन स्नोगों ने जा कर पज्ञोत से वह बात कहो। पज्ञोत ने आ कर उदेन से कहा—बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हे ऐसा सम्ब आवा है, वह मुके सिखा दो।

"सिखा दूँगा, पर क्या तुम मुक्ते (गुरु बना कर) अभिवादन करोगे ?"

''क्यां! में तुन्हें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा।"

"में भो न सिखाउँगा।"

"तब तो जरूर तुम्हें ( ख्रोब कर तुम्हारा ) राज्य दं दूँगा !"

''जो जो में भाय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो महीं।''

पज्जोत ने देखा, यों तो चदेन काचू न आयगा; उसे एक उपाय सूम्मा। उस ने चदेन से पूझा—रूसरा कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा—हमारे घर की एक कुचड़ी तुम से सीखेगी, वह विक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया करना। उधर पच्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता (बासवदत्ता) से कहा—एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हीं उस से सोख सकती हो, तुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करेगा।

इस तरह वासुलद्ता मन्त्र सीखने लगी। लोकन वह पाठ ठीक न दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा—अरी कुवड़ी, बड़े मोटे तेरे होंठ और जबड़े हैं। ऐसे बोख!

-क्या बकता है वे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुषड़ी होती हैं ?

चर्न ने चिक को एक किनारे से इदा कर देखा और सब भेद खुल गया! वस दिन मन्त्र और रिप्लप की और पढ़ाई न हुई और वह वाहर भी न चैठा रहा। रोज वही कुछ होने समा। राजा देटी से नित्य पृक्षता—शिल्प सीख रही है न १ वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक और युवती एक वह्यन्त्र रच कर उन्जेनि से माग निकले।

जो हुआ, अच्छा ही हुआ। कैदी बदेन की अपेका दामाद बदेन पत्रजीत की महत्वाकांका पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था।

#### § १००. कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार

जधर इसी बीच कोशल और मगध में युद्ध जारी था। राजा विन्य-सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु (अजातशत्रु) मगध की गहो पर बैठा। उस के गहो पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनवन हो गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की बिमाता के दहेज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न जन्त कर लिया। अजातसत्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तकण और समर्थ था जब कि पसेनदि बूदा था।' पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद कर लिया। जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को बजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, और दहेज में फिर बही कासी-गाम दे दिया।

तीन बरस पीछे पसेनिंद शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था जब उस के बेटे विद्वडम (विद्वर्थ) को सेनापित दीघ कारायण ने राजा बना दिया। पसेनिंद अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह गया, पर नगर के बाहर ही उस का देहान्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े आदर से उस का शरीर-कृत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और अन्त में फिर अजातशत्रु के खुट जाने से मगध की शक्ति बढ़ ही गई होगी।

विद्वस्य अपने एक और कारनामें के खिए भी प्रसिद्ध है। इस ने अपने पड़ोसी शाक्यों के गए को जड़ से उलाड़ देने का निश्चय कर रक्ला था। उस समय की कहानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत कारण था। कहते हैं शजा पसेनड़ि ने शाक्यों की खड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, और उस का शसाब झाने पर शाक्य अपने सन्यागार में उस पर विचार करने को जुटे। उन्हें आपने कुल का इतना अभिमान था कि राजा पसेनिह को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का कुल-वश दूट जाता! महानामा शाक्य ने कहा—मेरी सोलह बरस की लड़की वासमखित्या है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा पसेनिह का उसी से विवाह हो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात दिपा रक्खी गई। उसी का बेटा विद्वहम था। सोलह बरस की उम्र में वह अपनी माँ के साथ कितलबत्यु गया। जब वह वहाँ से लौटता था, तब जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी (सीरेंदक) से धोने ज़गी कि दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! विद्वहम को वह बात मालूम हो गई। कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से थोते हैं, मैं राजा होने पर इसी को इन के लह से धोऊँगा!

राजा पसेनदि को बात माल्म हुई तो बस ने बुद्ध से शाक्यों की शिकायत की। बुद्ध ने कहा—"शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासमखत्तिया एक राजा की बेटी है, और क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के गीत्र से क्या होता है ? पिता का गीत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिडतों ने भी कहा है.....।" उस समय वह बात टल गई, पर विद्ध अ के मन का सकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समम्माने से प्रत्येक बार ठक जाता रहा। चौथी बार वह न हका ! बुद्ध ने कहा—शाक्यों को अपने किये का फल मिलेगा ही! और विद्ध अ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते वसों का मो कतल करने से न कांड़ा?!

भद्यात जातक ( ४११ ) वन्युपस्थातु ।

#### § १०१, मगघ-अवन्ति की होड़, हिज-संघ का अन्त

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( § ८३ ), तब से वस्त और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वस्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से कूने लगी। साथ ही कोशल की हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चर्ड प्रद्योत और मगध का अजात-शत्रु दोनों ही महस्त्राकांचो और साम्राज्य के भूले थे। पढ़ोस के कारण दानों की प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ गई। अजातशत्रु ने प्रयोत के डर से राजगृह को नये सिरे से किलाबन्दो शुरू कराई। प्रयोत की मृत्यु ( ५४५ ई० पू०) में ते उस प्रतिद्वन्द्विता का अन्त हुआ।

जिस रात भगवान महाबीर का निर्वाण हुआ, कहते हैं कि ठीक इसी रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में अगब प्रचीत के बाद पालक उज्जियिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस राज्य किया। पालक से अजातशत्रु को बैसा हर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने घर के नजदीक अपनी शिक्ष संगठित करने को ओर ध्यान लगाया।

अजातशत्रु की आँख अपने पड़ोसी वृजि-संघ पर तागी थी। वृजि-संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। राजा प्रसेनजित् के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरखक व्यक्ति-गत कारण ढूढ़ निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजित् का सेनापित बन्धुल मझ था। उस की सी मिल्लका के पहले तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दक्ता रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पित से कहा, तो पित ने पूझा—क्या जी करता है ?—'मेरा जी करता है, वेसालि नगर में गण्-राज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोस्नरनी है उस में

क्यरेका में बारज़ी चौर से स्वीकार किये विधिक्रम के बहुसार ।

उतर कर नहाड़ें और पानी पिड़ें!'-वह एक गजब की श्री थी! किसी बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेळना था। लेकिन बन्धल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था ? और जब उस प्रसंग में उसे लिच्छ वियों से लढ़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागें यामे हुए सार्थी का काम करती रही! और वे दोनों लिच्छवियों की पोखरनी में नहा कर ही लौटे।

मिलका की उमंग पूरा करने के किए हो अथवा कोशक राजा की सहस्वाकांचा पूरा करने के लिए. कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित के समय एक बार वृजि-गण पर शाकमण किया था. सो निश्चित कै। बाद. राजा प्रसेनजित ने अपने इस विरवस्त सेनापित और उस के सब लड़कों को ईर्ध्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के मानजे दीघ कारायण को सेनापति बनाया । उसी वीध कारायण की सहायता से विवडम ने राजा के विद्य विदोष्ट किया था? ।

कोशल के बाद अब मगध की नजर वृजि-सध पर लगी थी। विद्वरथ ने जैसे शाक्य-गर्म को उत्साद डाहा था, अजातरात्र उसी तरह वृजि-संघ का श्चन्त कर देना बाहता था। वह कहता-'बाहे ये विज बड़े समृद्ध (महिद्धिक) हैं, चाहे इन का बढ़ा प्रभाव है (महानुमाने), तो भी मैं इन्हें उलाइ डालूँगा, नष्ट कर डाकुँगा, अनीति-मार्ग में फँसा दूँगा।' और जब मुद्धदेव अन्तिम बार राजगह के बाहर गिजमकूट (गृधकूट) में ठहरे थे, अजातरात्र के अमास्व सुनीय और वस्सकार नये सिरे से राजगह की किलायन्दी करवा रहे थे। अजातसत्तु ने मगव-महामात्र वरसकार शक्षाया को बुता कर कहा-भगवान के पास जा कर उन का इशल-चेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कर दो, और देखों वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुक्ते भीट कर बताना ।

अवस्ताल जातक ( ४६१ ), पण्युपक्रमञ्जू ।

जब बस्सकार वहाँ पहुँचा, और उस ने वह वर्चा की, बुद्धदेव ने कानन्द से पूछा—क्यों कानन्द तुम ने क्या सुना है, क्या विज्ञयों के जुटाब (सिंबपात) बार बार और मरपूर होते हैं (अर्थात् उन में बहुत सोग कमा होते हैं)?

- -- भीमन्, मैंने ऐसा ही सुना है कि वजी बार बार इकट्ठे होते, और उन के जुटाव भरपूर होते हैं।
- —जब तक चानन्द, विजयों के जुटाव बार बार चौर भरपूर होते हैं, तब तक जानन्द, उन की बढ़ती की ही चाशा करनी चाहिए न कि परिहािश की।

इसी प्रकार युद्ध ने जानन्त् से निम्नीसिखत प्रश्न और पूछे—क्यों जानन्द्, तुम ने क्या सुना है, क्या विज्ञ इकट्टे जुटते, इकट्टे उठते ( उद्यम करते ), और इकट्टे वजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों ) को करते हैं ? क्या बजो ( सभा द्वारा ) बाकाबदा कान्त बनाये विना कोई जाका जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छोद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने बजीकम ( राष्ट्रीय कान्त और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर वर्तते हैं ? क्या बजो विज्ञयों के जो बुद्ध-बुजुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते और उन की सुनने लावक बातों को मानते हैं ? क्या बजी जो उन की मुनने लावक बातों को मानते हैं ? क्या बजी जो उन की कुक-किमाँ और कुलकुमारियों हैं उन पर जोर-अवर्वस्ती तो नहीं करते ? क्या बजी जो उन विज्ञयों के अन्दरले और थाहरले वनी-केल (जातीय मन्दिर—अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आदर-सत्कार करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक विक्त को नहीं छीनते ? क्या बिजयों में अरहतों की रक्षा करने का माव मली प्रकार है ? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य ( विज्ञित ) में आ सकते हैं ? और आये हुए सुरामता सं विचर सकते हैं ? व

<sup>1.</sup> वै 🛊 २६।

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को विजयों के पन्न में मिला, श्रीर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सन कर उन के अभ्यवय और यदि की ही श्वाशा प्रकट की । बुद्धदेव जब विज्ञ-रह में थे, तब स्वयं उन्हों ने विज्ञयों को ये सत्त अपरिहाणि-धम्म अर्थात् अवनति न होने की सात शर्ते सममाई थीं।

अजातशत्र ने समम तिया, इस दशा में वृजि-गए जीता नहीं जा सकता: और इस लिए उस ने बस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों भौर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कर्त्तव्य से डिगा दे। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू०) उसे वैशालो का विजय करने में सफलता हुई।

## 🔋 १०२. अवन्ति में फिर विष्ठव, गान्धार-राज्य का अन्त

अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। अपने भाई गोपाल-दारक को इस ने कैंद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर उज्जियिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदारक को कैद से ह्युड़ा कर गदी पर वैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक (या गोपाल-नातक ) का ही दूसरा नाम विशासयूप था, जिस ने पवास वरस उज्जयिनी में राज किया।

मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दर्शक था, जिस का राज्य-काल अन्दाजन ५१८-४८३ ई० पू० कृता गया है । मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं। किन्तु खठी शताब्शी ई० पूर्ण के बन्त ( स्वग० ५०५ ई० पू० ) में पारस के सम्राट् दारयक्डर ने मारतक्षे का उत्तर-पिकक्रमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया। इस घटना का पूरा कृतान्त जामने के किए, तथा भारतवर्ष के इतिहास

<sup>1.</sup> इयरेका में स्वीकृत तिविक्रम के अमुसार ।

२. बाद्यनिक क्रारसी क्य-बारा, बंबेक्री-Darius.

का पारस और मध्य एशिया के इतिहास के साथ। जो सदा सम्पर्क बना रहा है उसे भी ठीक ठीक सममने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना जावरयक है।

## १०३. पच्छिमी जगत् की आर्य जातियाँ और राज्य

दजला-करात काँठों और उन के पश्चिम की प्राचीन सभ्य जातियों का और उन के साथ भारतीय आयों के सम्पर्क का उल्लेख पीछे ( 888८ ड. ८४ ड ) किया जा चुका है। उन सामी (सेमेटिक) जातियों के पिछस और पूरव दोनों तरक-आधुनिक लघु एशिया और फारिस में-अटाई हजार ई० पू० के करीब से आये जातियाँ आ पहुँची थीं। पच्छिम तरक लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की आर्थ जाति आई. और पूरव तरक ईरानी आर्य । वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बढ़े विवाद का है, और उसे यहाँ छेड़ना अभीष्ट नहीं है। ईरानी आयों का ईरान में उत्तरपष्टिस पंजाब से जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर ६९१७, ३३: अक्ष ५, १२)। १२०० ई० पू॰ के करीब हत्तों के राज्य को पिछ्छम से आने वाली एक और आर्य जाति ने छीन लिया। वे लोग यूनान के उत्तरपूरव शेस और फ़्जिया के रहने वाले थे, इसी कारण उस शाला को थे स-कजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक बास्ता हमें यूनान से पड़ेगा। युनान में भी उसी प्राचीन काल से. अर्थात लगभग २५०० ई० पू० से. एक और प्रतिभाशासी आर्य जाति वस रही थी। वह जाति अपने देश को हेकास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इन्नोनिया था. और उसी के नाम से पारसी यौन और हमारे मेल, यदन तथा मूनल शब्द निकले हैं।

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूख रूप है रेगान, जिस का अर्थ है ऐयों अर्थात आर्यों की मूमि। शुरू में रेगान मारतवर्ष के पश्चिम हिन्दूकुश के ठीक साथ सगते प्रदेश का ही नाम था, किन्तु बाद में ऐर्थान की जातियाँ दजता-करात के सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गईं, और वह समूचा देश ऐर्थान हो गया।

इन सब आर्थ जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल और चढ़ाउपरी जारी थी। इस पारस्परिक सम्पर्क से आर्थ और अनार्थ दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आध्यात्मक विचार धर्म और संस्कृति में सामो जातियाँ भले ही आर्थों से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फरात-के उत्तरी काँठे में पदन करम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया कहते हैं। ईरानी आर्थों की प्राचीन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम की अरमहक लिपि से निकली थी।

इसी प्रकार यूनानी आर्थों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, ज्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज-कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अन्तरों से ही पैदा हुई थी।

आर्यावर्त ऐर्यान और हेलास आदि के आर्य भाषा धर्म-कर्म रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आर्य आग्नि और सूर्य्य की पूजा करते, यह करते, और यहाँ में सोम का हवन करते थे। सोम को वे लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। छठी शताब्दी ई० पू० में या उस से पहले ज्रशुका नाम के एक बड़े महास्मा धर्मसुधारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन किया। उन की शिक्षाओं विषयक गायाये अवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में संकत्तित हैं।

१ मेसोपोटामिथा का शन्तार्थ है मन्त्र, बोबाद ।

## § १०४. माचीन ईरान और उस के पड़ोसी अ. माचीन ईरान

ऐर्यान की निदयों, पर्वतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावर्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐर्यान के प्रदेशों के नाम बन गये। मद, " पार्स, पार्यन ( या पहन ) आदि उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक ईरान के उत्तरपिष्ठिम भाग में अश्चुरों के राज्य से जगता और पहले बहुत समय तक उन की अधीनता में था। पार्सी का प्रदेश मदों के दक्खिन कारिस की खाड़ी पर था, वही आधुनिक कार्स प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सी की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पहन प्रदेश को आधुनिक खुरासान स्मित्व करता है। पार्थव देश के पिष्ठम, जिसे युरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा अरब लोग दरिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन तट पर, एलबुर्ज पर्वतशृंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मजन्देरान कहा जाता है, वर्कान या बेहकान नाम की ईरानी जाति रहती थी,— बेहकान उन के नाम का पार्थव रूप था, और वर्कान पारसी । इसी कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे।

किन्तु प्राचीन ऐर्यान आजकत के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर आमू और सीर निव्यों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों निव्या अराल 'सागर'

<sup>1.</sup> अंग्रेज़ी रूप Medes.

२ खुरासान का शन्दार्थ-पहाड़ी प्रदेश।

१. संस्कृत प्रन्थों के बोकारा भी शायद वही हैं। यूनानी रूप-हुर्कान (Hyrcanae)।

में गिरती हैं, --जिस के पच्छिम उस्त उर्च की महभूमि और फिर कास्पियन सागर है। कास्पियन पुराने जमाने में उधले पानी और दलदलों के बहाब द्वारा अराज तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तब नहीं था। आमू का भारतीय नाम बंदु था ( त्रीक्सस् उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आर्य नाम रसा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मर्व और सीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दक्तिलनी सीमा अब फारिस का ख़ुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पर्वत हैं; - उस पर्वतशृक्षला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अफगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरव, दरिदस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानस् प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम् कियांग प्रान्त है; उसे भी इस लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार आजकल समुचा मध्य पशिया तुर्किस्तान है, और वह रूस अफगानिस्तान भौर चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर इतिंश नदी और अल्ताई पर्वत के पूरव आमूर नदी तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे।

चाधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्थान में सम्मिलित था। बलल का भारतीय नाम नाहीक और पारसी नाम नाहवी और नास्त्री बे। वह भारत और ईरान का सामा प्रदेश था। बह्वीक नाम का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था । बलख के चत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम सुगृह या सुग्वर था, और वह ऐर्यान का एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत-वर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्किनपूरव सगता था। सुग्ध के पश्चिम

१. प्रा० भा० पे० स०, १० २३३।

२. पुनानी रूप-सुनिव्यान ( Sogdiana )।

मर्गु और उवरिष्मय ( जाधुनिक ख्वारिज्यम् ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें जब मर्व जार खीवा सूचित करते हैं।

हिन्दूकुश के दिस्खनपिछ्झ धरगन्दान नदी का काँठा है, जिस में कन्दहार शहर है। अरगन्दान का मूल रूप सरस्ती और उस का प्राचीन ईरानी रूप हरहेती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से धन्त में अरगन्द-आन या धरगन्दान हो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती या हरङअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हरङअती नदी हपतुमन्त (सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द) की एक धारा है। हपतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश बंरक रे ऐर्यान का सब से पूरवी प्रदेश था। बाद में आठवीं शताब्दी ई० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जान से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) भी कहलाने लगा।

#### इ. दाइ और शक

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ और ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर और लुटेरी थीं, और ऐर्यान के क्रवकों को सताया करती थीं। मर्गु और उवरिष्मय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार (Steppes<sup>2</sup>) हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ या काकेशस पर्वत के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी

<sup>1.</sup> यूनानी रूप खोरस्मी (Chorasmii), जौथी शताब्दी ईं॰ का संस्कृत रूपान्तर—सरहिम।

२. पूनानी रूप दंगियान ( Drangiana )।

३. वे Steppes पंजाब के बारों के केवस बढ़े संस्करन हैं। दोनों की श्यम एक सी है—सूची कॅची चूचि-चूसर ज़मीनें किन के सवाट मैदान पर दूर तक कोडी कोडी विश्व कादियों के सिवाय कोई दरिवायस नहीं दीखरी । इसी किए Steppe के बार्च में बार शब्द का प्रयोग मैंने सुरू किया है। दे० मारतभूमि ए० ३३-३४।

जातियाँ फैली हुई भी। इघर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस के दक्किन समृत्वे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ भी।

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, और साधारणतः सभी को शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण छन के देश का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। चीन के पढ़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, और यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे। प्राचीन यूनानी इस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे। प्राचीन ईरानियों को शकों की तीन वस्तियों स विशेष वास्ता पड़ता था। एक को वे कहते थे सका तिज्ञसौदा अर्थात् नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर कं नीचे सीर के काँठे पर रहते थे। दूसरे थे सका हीमदकी; वे ज़रंक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान (आधुनिक सीस्तान) कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरमा या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस के उत्तर फैले हुए थे। इन शकों को उत्तरिमय (खीवा) और पार्थव (खुरासान) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह (दास, दस्यु) विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था। ये तीनों शक बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं।

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकत्थान के शकों से ही विशेष वास्ता पढ़ेगा। शकों की बोली भी आर्थ थी ।

<sup>1.</sup> ईरान-प्रवासी यूगानी वैच हिरोदोस ( १ वीं शताब्दी ई॰ ५० ) ने राकों और उन के देवसाओं के जो नाम किसे हैं, प्रयमतः उसी से यह परिखाम निकासा जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उज्जत तक्वों का मूख रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी विप किसी किसी का मत है कि वे खोग फ्रिय-उमी थे। रूस के उत्तर-पिक्सी खोर पर फ्रियसैंड के निवासी किस नस्ख के हैं वह फ्रिय-उमी कहखाती है; और यह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की व्सरी शाखायें तुर्क हुन्य जादि

श्यिन शान पर्वत जीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। श्येन शान जीनी राज्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का पर्वत। मारतीय आर्थों को शकों के उस प्रदेश का बहुत धुँचला परिचय था, जिस में कल्पना और गण्य खूब मिली हुई थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाक्मय में जिस उत्तर कुद देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आंचल में था<sup>9</sup>; और उस के पूरव हूगों का देश था जिस का हमारे पूर्व जों को शायद पता न था।

§ १०५, इलापनी साम्राज्य तथा उत्तरपिच्छम भारत में पारसी सत्ता

ईरान के आयों में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पार्स आगे बढ़े। ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्स में हस्वामिन नामक व्यक्ति ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश बन गया। इसी

हैं। कह्यों के सत में शक बोग सिक्षित जाति के थे। म्रावस्ता में हुनु शब्द है, जिस का वर्थ सुनु अर्थाद पुत्र किया जाता रहा है। परम्तु डा॰ जीवनजी जमरोद्ध जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हुया है, जौर म्रावस्ता के मनुसार हुनु या हुया खोग त्रान के निवासी थे (मं० स्मा॰ ए० ६४ प्र)। किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों और त्रानियों के पूर्वत प्रक ही थे, दोनों का धर्म भी खगभग एक था (वहीं ए० ७६-७७)। इस दशा में म्रावस्ता के त्रानी हुनुम्रों और चीनी खेखकों के हियंग्रमू को (दे॰ नीचे हु १६०), जिन्हें बाद के हितहस में हुया कहा गया है, यो भिन्न भिन्न जातियाँ मानण होगा। दोनों में सम्पर्क और सिक्षया होते रहने की सम्मावना है, धीर यह भी असम्मय नहीं कि एक का नाम त्रसरे पर उस मिश्रया के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हुए। शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा स्मिप्राय चीन के हियंग्रमू वा पिक्रको वाक्मय के हुयों से ही होता है। शक्तें के विषय में यब तो वह निरिचत ही है कि वे सार्थ वंश के थे; दे० नीचे हु १६३ तया क रूट।

१. इं० मा० १६१६, ४० ६५ म।

वंश में दिग्विजयो सम्राट् कुक हुआ (५५९--५२९ ई० पू०), जिस के समय समृचा ऐर्यान इलामनियों की सत्ता में आ गया । पच्छिम तरफ़ उस ने बावेड से मिस्र तक तथा पारीया की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये । हेलस की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, और उन में से पूरबी ऋष या ऋष (पशिया) और पच्छिमी बुरेल कहसातीं थीं। अब या आव का अर्थ चद्य, भीर बुरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जमाना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे. महाद्वीपों के नाम न थे।

कुढ के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भक्री सूचित करते हैं। प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आर्य जातियों के हाथ में चली जाना एक महान् घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है।

पूरव तरफ कुढ ने बाल्त्री, शकों और मकों, तथा पक्थों और धत्ग्र कोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत बिया । शकों का प्रदेश शकत्थान ( बाधुनिक सीलान ) और मकों का मकरान था । पक्थ बाधुनिक पठानों के पूर्वज थे। थत्रा कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्यों के ही पढ़ौसी कोई अफगान कवीला थे? । हिन्दुकुश पर्वत और काबुल (कुमा) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम ऋष्टक या ऋषक कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुठ ने कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया।

<sup>1.</sup> कुरुष् (Cyrus) में को सन्तिम प् है वह कर्नु-कारक (प्रथमा बेमिकि ) वृक्तवन का प्रत्यव है, जैसे संस्कृत कुरुख् वा कुठः में स् वा विसर्ग ।

प्नानी रूप-सत्त्युदी (Sattagydae)

३. वे बाजकत के काटकों के पूर्वत तो व के रि

थ. दे- भीचे ६ ११६ ।

सीर-काँठे के उत्तरी शक मो पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये । मकरान के रास्ते कुछ ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस में उस की बुरी हार हुई, और वह केवस सात साथियों के साथ वस कर भागा।

कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्य का पुत्र दारवबहु (५२१—४८५ ई० पू०) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापित स्कुलाक्स को (५१६ ई० पू० के बाद कमी) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्यों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना नेदा हाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया। उस के बाद दारयबहु ने कम्बोज (कम्बुजिय), गान्धार का पिट्डमी भाग, और सिन्धु प्रदेश किसे पारसी लोग हिंदु (हिन्दु) कहते थे, जीत लिया।

तक्षशिला की उस समय से अवनित हो गई। अपने शिलालेखों में दारयबहु अपने आप को बढ़े अभिमान से पेर्य पेर्यपुत्र कहता है। उस के

<sup>2.</sup> पारसी हजामनी साजाज्य का हिंदु भाजकत का सिन्ध प्रान्त नहीं, शाचीन ।
सिन्धु ही होना चाहिए। सिन्धु के विचय में दे० कपर 85 ६७, ४७, ८२, ८४८।
हा० हेमचन्त्र रायचीश्वरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु भाजकत का सिन्ध न था,
पारसी प्रकरण में हिंदु का धर्य सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि चूनानी सेसकों के
भाजुसार उस के पूरव मदभूमि थी। किन्दु वह मदभूमि सिन्ध के पूरव का धर न
हो कर सिन्धसागर दोधान का धला थी। धला के विचय में दे० भारतम्भी, पू०
६७। मकरान की तरक से जब इन हार कर खीट गया था, तब सिन्ध पारसियों के
हाथ में हो ही कैसे सफता था । सिन्धु सिन्ध न था, इस के पत्र में वह एक धीर
प्रभावा है। किन्दु भारतीय हतिहास के प्रावः सभी खेककों ने हिंदु को भाष्यनिक
सिन्ध मानवे की गवादी की है।

साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्ष्पावन या क्ष्प कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक भागदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी।

दारयवह का उत्तराधिकारी सम्राट् खुषयार्श (Xerxes) भा ( ४८५-४६५ ई० पू० )। उस ने यूनान की पच्छिमी ( मुरोप वाली ) बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस को सेना में गान्धार और सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के भाढे के सैनिक भी बे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्न यूनान चादि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरक्षा में ज्यापीर अधिक सरजता से चलने लगा। भारतवर्ष और यूनान का पहला सम्पर्क शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की कपास और सूती कपड़े का परिचय युनानियों को इसी युग में हुआ। कपास को देख वे बहत चिकत हए. और पहले पहल उस पौदे को जन का पढ़ कहते थे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० पू० ) भारत का उत्तरपिछिमी आँचल इखामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु इस के बाद भी इस का एक चिह्न लगभग सात बाठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न या खरोष्टी या खरोष्टी लिपि। पीछे ( § २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है (8 33 इ)। केबल लिपि या बर्गों के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। इस बर्शमाला का पुराना नाम बाझी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम बाह्यी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल की लिपियों की तरह वार्ये से दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्टी जो उत्तरपष्टिकम भारत में चलती थी एस से उलटी-दाहिने से बायें-लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक नहीं कहा जा सकता। दो चीनी प्रन्यों में उस के उद्भव का कृतान्त दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ट्र नामक आचार्य ने

श्वाहं; दूसरे यह कि यह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्दाज है कि शायद प्राचीन पारसी की अरमहक लिपि से यह बनी। किन्तु है यह उत्तरपष्टिक्षम भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस में केवल वहीं की भाषायें—प्राकृत और संस्कृत—ही लिसी पाई गई हैं, कोई विदेशी भाषा नहीं। उस की वर्णभाला भी विदेशी नहीं, माझी ही है। केवल उस में इतनी कमी है कि इस्व-दीर्घ का मेद नहीं किया जाता, और संयुक्त अन्तर का विवंचन ठीक नहीं होता, जैसे वर्म और प्रम एक ही तरह लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरक से लिखे जाने के सिथा उस की और बाही की पदाति में कोई अन्तर नहीं है।

# ९ १०६. पगध-सम्राट् अन उदयी, पाटिलपुत्र की स्थापना, अवन्ति पगध-साम्राज्य में सम्मिलित

इघर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी करामकरा फिर से ताजा हो उठी। राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी अज उद्यी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी वा। उस का राज्य-काल ४८३— ४६० ई० पू० अन्दाज किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगन्न पर बढ़े मौके सं पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से अपनी राजधानी बहीं बदल दो। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मील पिच्छम सासक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर नहीं रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायह तूसरे ही बरस में उदया ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर किया। इस वरस बाद विशासयूप की सृत्यु हुई; तब अज उदयी अवन्ति का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने श्रास श्रास रक्ता। श्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में सिम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी। श्रव पूर्वी समुद्र से पिष्ठिमी समुद्र तक मगथ का एकष्ठत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। शिशुनाक और विन्विसार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ वरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्वी परास्त हुए। विन्विसार के समय तक भंग देश जीता जा चुका था; श्रजात-शत्रु ने कोशल का पराभव किया, श्रवन्ति का मुकाबला किया, और वृजिसंघ को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उद्यी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशन निद्व वर्षन और महानन्दी के समय श्रवले एक सौ बरस में मगध का यह पहला बातुरन्त राज्य अपने श्रन्तिम उस्कर्ष पर पहुँच गया।

## १०७. मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द राजा--निदवर्धन भौर महानन्दी

आज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुश्रुति में नन्द राजा कहलाते हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है। अन्तिम शैशुनाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू किया। क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्दों से भेद करने के लिए उन्हें नद नन्द (नये नन्द) कहा गया। उन नद नन्दों के सुका-बले में हम पहले (शैशुनाक) नन्दों को पूर्व नन्द कहते हैं।

चाज उदयी के शायद तीन बेटे—चानुरुद्ध, मुण्ड और नन्दी—राजगही पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी के बाद चाठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस बरस का था। उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल केवल चाठ बरस का जान्दाज किया गया है। नित्वर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट् थे। वर्षन खपाधि नम्दी के बद्दपन की ही स्वक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नित्वर्धन के अधीन या। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य की पृथक सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगघ साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्रुति में राजा नम्द के नाम से जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नित्वर्धन की स्पृति सुरिश्चत है। बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन प्रन्थों में इस युग में मगघ के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है। वह भी नित्वर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है।

नन्द ( नन्दि )-वर्धन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट् था।

मगध के दिक्खनपूरव समुद्र-तट पर किलंग देश को जीत कर उस ने अपने
साम्राज्य में मिला लिया । किलंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म का
अनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-कप में जिन की
प्रतिमायें ले आया। पिछमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही। उत्तर
तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यह निश्चित वात है कि
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गई, और
इस बात की बड़ी सम्मावना है कि नन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया। किन्दु
कालाशोक ने पञ्जाब और कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न

राजा नन्द अवदा कालाशे। के पाटिलपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाख के अन्दाज़न सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई। पाटिल-पुत्र में भी तब विद्यान शासकारों की सभा जुटा करवी थी। प्रशसिद्ध आवार्ष पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में आये थे। पाणिनि सिन्ध पार पांक्कम

१. रावरोक्त-काञ्चमीमांखा ४० १४।

गान्धार ( आधुनिक युसुफज़ई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापम के विभिन्न य के कारण निन्दबर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँ व चुकी बी।

नन्द् राजा ने एक संवत् चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी चली आती है। उस नन्द-संवत् के चलन के कई एक चिक्र भी मिले हैं। नन्द-संवत् यदि कोई या तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हका थाः और उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था।

निद्दबर्धन का बेटा महानम्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-क्रशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय-(अन्दा-ज्न ४०९-३७४ ई० प्०) मगब-साम्राज्य का चत्कर्ष क्यों का त्यों बना रहा। राजा नन्द-विषयक अनुश्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते होंगे।

महानन्दी की सन्तान अकड़ी न थी। उस के लड़कों ने आठ परस के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन वन के व्यक्ति-भावक महापदा के हाथ में बा।

# १०८. पूर्व-नन्द-युगमें वाहीक (पञ्जाब-सिंघ) और सुराष्ट्र के संध-राष्ट्र

पञ्जाब और सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः इमारे इतिहास में नहीं जाता: तो भी उन की माँकी बीच बीच में हमें मिल जाती है। इस का एक विशेष कारण भी है। बौधेय मह केक्य गाम्बार शिक्ष चम्बष्ठ सिन्धु सौबीर जादि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ माग लेते रहे सो इम ने देखा है। आरम्भ में ये जन थे, थीरे भीरे एक आन्तरिक परिवर्त्तन द्वारा जनपद बनते गये ( § ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक रच्टान्त पाये जाते हैं कि केकब गान्यार शिवि और मह आहि देशों की बियों को ज्याहते में

मन्यदेश के राजा और कुलीन लोग बढ़ा गौरव मानते थे'। इस का कारण यह था कि उस समय पञ्जाब के लोग अपने सौन्दर्य और अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मझवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-युग में भी तक्षशिला में पढ़ने के लिए हज़ारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की सन्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मन्यदेश के बीच का रास्ता खूब सुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सक्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु की अवनित ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही। पूर्व-नन्द-युग में व्याकरण के सुमसिद्ध आचार्य पाणिनि मुनि पिछझ्मी गान्धार में पकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (स्वात) नदी के कठि में शालातुर नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था। उन के प्रन्य ऋष्टाध्यार्थ से हमें पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक माँकी मिलती है।

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार (पुष्करावती) और वर्णु । (आधुनिक बन्नू) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन झहाँ निदयों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, अर्थात् आधुनिक पद्धाव और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों बाहीकाः अर्थात् वाहीक देश कहते के

<sup>1.</sup> इरिरक्तन की राजी शैन्या, इशरथ की कैकेबी, एतराष्ट्रकी गान्यारी कीर पायह की मान्नी के ब्लान्त प्रसिद्ध हैं। विश्विसार की राजी चेमा भी मान्नी वी । पौराखिक और पाकि वाक्सय में वैसे और इच्छान्स अनेक हैं। सर्वाञ्चसुन्दर युवतियों की तकाश में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मन राष्ट्र का ही राजा स्कता था; दे० कुस जातक (१३१)।

२ स्वान व्याक् १, ४० २२६; आ० स० रि० २, ४० ६४।

१. श्रष्टाच्यायी ४, २, १०३; ४, ३, ३३ ।

पुष्करावती के पश्चिम कपिश की राजधानी कापिशी थी । वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ वा गणराज्य थे । योधेय त्रिगर्त्त मदक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चके हैं । या तो वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों. या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की खापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे। इन में से बहुत से आयुषजीवि-संघ थे, अर्थात उन में प्रत्येक प्रजा को शकों का अभ्यास करना पडता और सदा यद के लिए तैयार रहना पढ़ता था। उन की कोई खड़ी मृत सेना न होती, आवश्यकता पढ़ने पर सारी प्रजा।ही सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते। ग्रीवेग कृद्रक मालव और त्रिगर्र आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगर्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्तवह कहलाता: वह झः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के आतिरिक्त वक दामीन पर्श्व आदि अनेक छोटे छोटे आयुषजीवि-संघ पासिनि के समय बाहीकों में थे. किन्त उन के खान का ठीक निश्चय अभी तक नहीं हो सका।

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीबी न थे।

वाहीकों के दक्किन आधुनिक सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध अन्वक-वृष्णि-संघ था जो सात्वत लोगों (३ ८०) का था। उस में एक साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता । उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि मर्गर आदि संधों का नाम भी हम अटाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के अधीन या इस में सम्मिलित हो चुके थे। इस साम्राज्य को पिछ्यमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद विदर्भ तक खतन्त्र संघ-राज्यों का आंचल घेरे हए या।

१ अष्टाच्याची ४, २, ३३।

२ कोसम्बी के नज़दीक ही सुंखुमारगिरि के भग्गों का दक्तीक बीद बाक्सव में भी है। वे क्स-राज्य के क्रवीन ने ।

### १०९. पाएड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना (लगभग ४०० ई० पू०)

महाजनपद-युग में ही मूळक अश्मक और अन्ध्र-राष्ट्रों के दिन्छन दामिल-रह या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आर्थ तापसों और ज्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। पाणिनि के समय के अर्थान् निन्वर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पायु नाम की एक आर्थ जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दिन्छन जा कर पायु जाति का मूल खान यो लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पायु जाति का मूल खान या तो पञ्जाब और या श्रुरक्षेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल (कृष्ण) को भारतवर्ष में पायु जाना की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दिन्छन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रवन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर जाता। दूसरी शताबरी ई० के रोमन भूगोल-लेखक प्रोलमाय (Ptolemaios) के अनुसार पायु जाति पञ्जाब में रहती थी।

प्राचीन पायड्य राष्ट्र आजकल के मतुरा और तिकनेवली जिलों में या; इतमाला, ताम्रपर्णी और वैगै उस की पवित्र निद्या थीं। उस की राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मधुरा नगरी के नाम पर रक्खा गया था। यह अब तक मदुरा कहलाती है। पायड्य राष्ट्र में काली मिरच और मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से मोती निकलते, जिन के ज्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया।

पायड्य के उत्तर चोल तथा उस के पिछ्छम चेर या केरल राष्ट्र की स्थापना भी इसी समय के लगमग हुई। चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था। केरल सलवार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोषि भी उस में सम्मिलित हैं।

<sup>2,</sup> पुर्शनाबी स्रोग को कि को को कि बोकते, जिल से जैंगेज़ी को चीन वन गया है।

इतिहास में तामिल दामिल या द्रविष्ठ देश के चोल पाएड्य और केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, कर्थात् इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाएड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से धार्य प्रवासियों ने धा कर की, सो इम जानते हैं। किन्तु चोल और केरल की स्थापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता।

## § ११०. सिंह्स में भार्य राज्य, विजय का उपाख्यान

काभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव डाली । सिंहल का नाम सिंहल भी उसी जाति के नाम से हुआ। अरबी शब्द सरन्दीन, पुर्त्तगीज सिलाँओ, अंग्रेजी सीलोन सब उसी के स्पान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ नाग सोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पिछ्डम के भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। लंका के उत्तरपिछ्डमी भाग का नाम बहुत देर तक नाग-दीप या नाग-दीप या भी। वहाँ पर आर्थों के पहुँचने का ब्रतान्त भी सिंहसी दन्तकथा तथा थीड़ धर्म की खनुश्रुति में सुरिक्त है। कल्पना ने उस पर रंग बढ़ा कर उसे सूब मनोरखक बना दिया है।

कहते हैं, कितिंग देश की एक राजकुमारी बंग के राजा को ब्याही थी। इन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निर्लंख और निडर भी थी। युवती होने पर वह स्वैरक्तर और सुख की अमिलावा से घर से अकेसी निकल मागी, और मगध जाने वाले एक सार्थ के साथ हो सी। रास्ते में काळ रहरे (राढ देश = पिछ्यमी बंगाल) के जंगल में एक

१ दे स २४।

२. आळ रह वा तो बाट ( दक्किनी गुजरात ) होना चाहिए, वा राड । बाळ से वहीं हुई नावें सुप्यारक पहुँचीं, इस से वो स्पष्ट काट सिन्द होता है, पर

सिंह ने एस सार्थ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कम्बा सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में डठा ले गया। इस से उस के जोड़ा बेटा-बेटी हए. जिन के नाम सिंहबाह और सिंहबल्ली रक्से गये। बड़ा होने पर सिंहबाह अपनी माँ और वहन के साथ ननिहाल चला आया। इस का बाप सिंह उस की तलाश में बंग के प्रत्यन्त (सीमान्त) गाँवों को डजाइने लगा। राजा के आदेश से सिंहबाह ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु बंग का राजा जुना गया। किन्त वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह-पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा उच्छ-क्रल बा, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से इसे इस के दुष्ट साथियों और उन की खियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया। विजय और उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कॉकस में ) पहुँचे। वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताब से तंग चा उन्हें निकास दिया। वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्तों का राज्य था। विजय ने यस राजपुत्री कुवएणा या कुवेग्शी से न्याह किया, किन्तु पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पाएड्य राजा की कन्या को ज्याहा, और सिंहता द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अवसीस बरस तक धर्म से राज्य

सहानी के पहले संग से वह राड प्रतीत होता है। यह कहानी श्रीपर्यस्त ६ तथा महार्वस्त ६ में है। पहला संग्र—सार्व का सीमान्य संग्रण में से गुज़रणा आधि--क्रेयस महार्वस में है। गीपर्वस की कहानी की न्याक्या तो वह भी हो सकती है कि
वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही खाद का पहुँची। पर महार्वस की
कहानी में सामअस्य एकमान इस करपन। से हो सकता है कि विस्तय का बहाड़ा
विशाम्ब हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा। किन्दु कसामअस्य स्पष्ट है, धीर
कहाना परता है कि वे निरी कहानियाँ हैं।

किया। उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, विजितगाम, उरुवेसा, इन्जेनी आदि नगरियाँ बसायों।

इस कहानी में इतिहास का खंश कल्पना में बुरी तरह बलम गया है। तो भी यह बात निरिचत प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आयों का प्रवाह पहुँचा उस में एक स्नोत वंग-कर्लिंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्र-कोंकण की थी; और उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी। निरचय से वह प्रवाह बहुत प्रवल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आर्थ है और वैदिक संस्कृत के बहुत निकट। यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड और सिंहल में आयों का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ (३८४ ड), और बसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामुद्रिक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था।

## **३ १११. दक्लिनी राष्ट्रों का सिंहावले।कन**

पाण्ड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आर्थ और द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और उस का एक इतिहास हुआ है।

विन्ध्यमेखला के दक्तिन आयों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की कम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरबी भाग अधिक विकट है, पष्टिक्रम तरफ नर्भदा टापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आयों ने पहले-पहल विन्ध्य के पष्टिक्रमी छोर को पार किया, किर वे क्रमशः पूरब बढ़ते गये। विन्ध्य के दक्तिन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य और सातपुद्धा के बीच है ( § ३२ )। वहाँ से वे धीरे धीरे शूर्णरक प्रवेश वा कोंकण की तरफ जाने लगे ( § ३७ )। उस के एक धरसा पीछे धार्यों की एक दूसरी धौर प्रवल विजय की लहर ने विदमें और मेकल राष्ट्रों की स्थापना की ( § ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का परिचमार्ध पूरी तरह इन के काबू में धा गया, और विदमें द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी विहार ( धंग देश ) से धार्यों की एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कलिंग—उदीसा के तट—तक जा पहुँची ( § ४१ )। विहार से जो लहर चली उस का यों चूम कर जाना स्थामाविक था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थांढ़े से चक्कर से पहाड़ धौर जंगस का रास्ता बच जाता है। मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरवी भाग माइलवड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यां वनी रहीं।

उस के बाद दक्षिण कोरात की बारी आई (६५१)। वह प्रदेश एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे इस में आयें। का प्रवाह करता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग और मगभ (६६ ३५, ५९) के बीच चारों तरफ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं। उन की भौगोलिक स्थिति ने ही इन्हें सभ्यता के संसर्ग से बचाये रक्ला।

उघर गोवाबरी-किं के साथ आर्थी की बस्तियाँ आगे बढ़ने सगी।
मूळक अरमक के आर्थ राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (४ ५५)। बाद में
अरमक और किंतग के बीच छोटा सा मूितब या मूिवक राष्ट्र, तथा अरमक
के दिनसानपूरव आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आर्थ अरा अपेच्या कम था, तो भी आर्थी का सम्पर्क और सामिष्य इन जातियों के
राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सहााद्रि की दूनों के रास्ते आर्थी का
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साइसी
तापस और ज्यापारी वहाँ से दामिल-रहु और सम्बपन्नी-दीप तक बाने
आने सगे। धानत में हो नई सहरों ने चोस पायब्य और केरस राष्ट्रों की तथा सिंहस की स्थापना की। पाँचवीं शतान्त्री ई० पू० के अन्त में यह सहरू पक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई; वस के बाद भी नई सहरें आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखका के पूर्वी माग और उस के दक्खिन गोदावरी-शट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम प्रदेश नदी की बाद में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने बाली जातियाँ सम्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बचो रहीं। उन की बस्तियाँ अटनी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं।

#### प्रन्यनिर्देश

पुराखवाड, सम्बद्ध संस् ।

WO TO, WO 11

जायसवास—ग्रैह्मनक भीर मीर्च काक्षणवना, ज० वि० को० रि० सो० ३, ४० ६७-११६३

श्रo हिंo, श्रo १।

का॰ व्याव १, २। पावक्य-राष्ट्र की स्वापना-विकास पूरी विवेचना इसी में मिखेगी, किन्तु देव के २४।

रा० ६० ६० ११४-१६६, १४४-१४७। का॰ व्या॰ तथा इस में मगब-सबन्ति का इतिहास सिंहकी बीद सञ्जाति के सञ्जात है। उस के विषय में

₹ · # २२ |

कैं० ६०--च॰ १३. १४ ( बारस ), २४ ( बिहर )

हिं० राज--- 88 २१, २३, ४० ४।

प्राचीन पारस और पण्डिमी पृशिका के विका में---

<sup>1.</sup> दे अक्ष २४।

- हाल- पन्त्येंट हिस्टरी आँव दि निधर ईस्ट (पन्डिम पृशिवा का प्राचीन इतिहास)।
- इन्साइक्कोवीदिया निरानिका, १३ सस्क॰, में पर्शिया (फ्रारिस) विश्वयक केस का इति-हास मकरक । किन्तु एक संगोख-स्वक हैं, यह बात वन नहीं मानी सा सकती ।

प्राचीन मध्य पृशिया, सकों तथा हूनों के विक्य में---

- जोवनजी जिं मोदी—श्राली हित्दरी श्रॉव दि हम्स ( हूणों का प्राचीन इति-हास ), जे वे रा० पे सो०, सं॰ ७० ( वि॰ २३ की सं॰ ६,— १२१६-१७ );—सवस्ता में हुए, मं॰ स्मा॰ ए॰ ६४ प्र।
- सिरुव्यां क्षेत्री—सेंद्रल पशियन स्टडीज़ ( मध्य पशिया विषयक विमर्श ), ज॰ ११० प० सो० १२१४, ४० ११६ म ।
- स्टेन कोगी--स्रोतन स्टडीज़ (स्रोतन-विषयक विमर्श), वहीं, ए० १११ म;
  --स्रोन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ पेंड देयर प्रेस इन दि
  हिस्टरी ज्ञॉच सिवित्तिज़ेशन (भारतीन शक राजवंद बीर डम का
  सम्बता के इतिहास में स्थान), मॉडर्न रिज्यू, भनेस १४२१।
- कृष्णस्यामी ऐयंगर—भारतीय इतिहास में इ्य-समस्या, इं० आ० १६१६, प॰ ६६ म।

मोदी के सिवाय अन्य सब केखकों का बड़ी मत है कि प्राचीन कास में हुन और तातार जरताई पर्वत के पूर्वेतकर ही रहते थे।

मधुरा-दिश्वी-परेश के सामरिक महस्य शवा विकल और दक्किन के रास्तों के विक्य में---

भारतभूमि, ४० ४१-४४, ६६ ४, १२।

#### तेरहवाँ प्रकरण

# पूर्व-नन्द-युग का जीवन और संस्कृति

§ ११२. पूर्व-नन्द-युग का वाक् ्मय

न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाक्सय के केत्र में भी पाँचवीं राताब्दी ई० पू० के भारतीय आयों ने अपने प्रक्रम मौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया।

#### म, सूत्र-ग्रन्थ

कत्तर वैदिक वाक्मय के वेदाङ्गों का परिचय पीछे ( \$ 50) दिया जा चुका है। इस समय उस वाक्मय में एक नई और अद्भुत रौली चली जिसे सूत्र-रौली कहते हैं। सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अर्थ समाया हो। यह रौली उस समय न केवल वेदाङ्गों में प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के प्रम्थ में पाराशर्य के बनाये मिचु-सूत्र तथा शिलालि के नटसूत्रों का उल्जेख है, जिस से पता चलता है कि

१ - श्रष्टाच्यायी ४, ३, ११० ।

नाट्यकता जैसे विषय भी सूत्रवद्ध होने जगे वे । स्वयं पाखिनि की कदाण्यायी में सन्न-रौती की पूर्णता की परा काष्टा है । बोड़े से बोड़े और अत्यन्त सनिश्चित परिमित राज्यों बलिक अन्तरों में अधिक से अधिक अर्थ रखते क. जो नमूना उस में है, यह एकर्म अद्वितीय है। अर्थ विगादे विना उस में से आवी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती। पाणिति के मुकाबले का वैचाकरण शायव संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्व है, वैसा ही वन का व्याकरण भी। किन्तु यह भली भाँति समम लेना चाहिए कि छाष्ट्राध्यायी की पूर्याता केवल पासिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती। वे एक ऐसा प्रनथ लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के अध्ययन का कम-विकास होता आता था-वाक्यों और शब्दों की बनावट की जाँच (ब्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल वातु अहि गये थे. फिर उन के परिवर्त्तनों का ज्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के आधार पर उन शब्दों और घातुओं का बर्गीकरण कर उन के गण बनाये गये थे. इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की क्रमिक और सामृहिक चेष्टा का परिखाम है, बनेक विद्वानों के प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके।

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाङ्ग में सिमिकित नहीं है, वह एक स्वतन्त्र प्रत्य है। वेद की अथवा कन्दस् की भाषा के नियम वह अपवाद रूप से देता हैं; अन्दस् की भाषा की अपेक्षा तैकिक भाषा की और उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक वेदाङ्ग के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शासा वन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शासों की भी।

किन्तु सूत्र-प्रत्य कहने से हमारा विशेष ज्यान जिन अन्थों की खोर जाता है वे वेदाङ्गों में के कल्प-सूत्र खीर उन में से भी विशेषतः वर्ष-सूत्र हैं। पीछे (१०८) कह चुके हैं कि उन (कल्पसूत्रों) में खायों के व्यक्तिगत मारिकारिक कीए सामाजिक कीयनः तथा विशेषतः कानुकान के जियन हैं।
महके मर्मसून सम परणों और शासकों की सपक थे। अप्राध्मान में 'किसी
परण के नाम से उस के धर्मसून का नाम बनाने का नियम किस हैं। उस के उदाहरण में महामान्य-कार पराखाति ने (साम० १७० ई० पू० में, दे० नीचे हैं-१९०) काठक, कालापक, मीदक, पेपलादक, जौर आवर्कण धर्मसूनों के नाम विशे हैं। इन सब को पराखाति ने कांगास भी कहा है। आज इन में से कोई भी उपलब्ध नहीं है। इस परिनाशन में सब से पहले कठ शासा के धर्मसून का नाम है जो शायए सब से पुराचा रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पद्धाव के आधुनिक मामा में था?। इस समय प्रकाशित वर्मसूनों में से वैज्ञानस वर्मन प्रमा (नारायण-पूजा-परक पीछे प्रतिप्त भंग को छोड़ कर) सब से पुराचा है, और वही एक ऐसा है जो अपने करूप में सिन्मिलत है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। वन का समय प्रयाद वाँचवीं शताबदी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे है। अभीत सूक उस से हुड़ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के-।

भाद के संस्कृत बाक्सव में मनुस्कृति विष्णुस्कृति आदि जो स्कृति-अन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निभर हैं, यश्वपि उन में एक और धारा भी आ भिक्षी है, जैसा कि हम आगे ( § १९० ) देखेंगे । स्मृतियाँ का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महस्व है—उन में उन कान्नों का संकत्तन है जिन के अनुधार हमारे समाज का जीवन रातान्दियों से नियमित होता आया है। इसी सिए उन के एक मुख्य स्नोत-रूप धर्मसूत्रों के विषय से हमें परिचित होना आहिए।

्र प्रमीसूत्रों क्रे.समूचे जिन्तज की बुनियाद में ग्रह विचार है कि मनुस्य का जीवन चार वाशमों में बँटता है; जब में से प्रक्षेक में सनुस्य का धार्मिक

<sup>% &#</sup>x27;अरखेश्यी वर्गवत्,--४, १, १६ । 🚁

<sup>&#</sup>x27;स. वे बार्ए है का प्र कार गीचे है पराप

धानुष्ठातं भौरूकोयन का संचालत किस प्रकारः होनाः चाहियः इसी न्यां वे विवेचन करते के इस विवेचन में वे वह भी नहीं मूसते कि समाज के सब मनुष्य एक ही दर्जे के नहीं हैं, सब की जीवनवाम का सार्ग एक ही नहीं हो सकता । और इस लिए वे समाज को बेल्टे तौर 'पर वर्षीं में बॉट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कर्राव्यों की बिवंबता वर्तानार करने हैं । ससी प्रसङ्घ में वर्षा को परस्पर-सम्बन्धों का विचार का बाता है । श्रीवन-साधा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद होता है, विसे अनुष्य के अध्या-भिकारी करते हैं;-इस प्रसङ्घामें वह विवेचना आ जाती है कि कीन ठीक उत्तरा-विकारी या नायाद होता है, और उसे दाय-भाग किन नियमें से मिसना चाहिए। जांक्रय वर्ण के धर्मी का विचार करते हुए सना नामक विका क्षत्रिक का प्रसक्त का जाता है, और उस के सिए कुछ बादेश दिवे जाते हैं.। वैकानस वर्म-त्रश्र में वैसा प्रसङ्ग नहीं है. पर पिछले सब वर्मसुखां में है । धर्म का कर्म-धन होते पर वें धर्मशाक शाधश्यक्त की व्यवस्था करते हैं, पर कही प्रायश्चित की मत्त्व के 'लिए राज-केएड की भी जरूरत करें दीखती है। दमास राजनियम उन के विचार-क्षेत्र में नहीं चा पाते: उन के राजमर्भ में बंही बातें रहतीं हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजी के स्थान में जाना आवश्यक है-जैसे नमूने के लिए, कि आयों के युद्ध में विषेते बाग बलाना या निः-शस्त्रों और शरणागतों की मारना वर्जित है, राजा को यूत् और समाह्रय ( जानवरों की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना ) पर नियन्त्रख रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिए, राजा की प्रजा से निरिचत और नियमित बर्जि-माग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के रक्षण-सप सेवा के बवले में ली हुई उस की मृति है, इत्यादि इत्यादि ।

धर्मसूत्रों और स्मृति-मन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से विद्वानों ने किया है। कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जीकी का मत

१. दे० बीझे 88 १३४, १८५ मा, १६५ मा ।

अन्तिम मान शिया गया था; किन्तु शीयुत काशीप्रसार जायसवास ने अपने कसकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर व्याल्यानों में उस विवेचना को और आगे बढ़ाया है: और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को वाधित करती है। डा॰ जौती के मत से, डपलभ्य धर्मसूत्रों में से गौतम अन्दाजन छठी या पाँचवीं राताब्दी ई० पू० का है, बीधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब ५वीं या ४ भी शताब्दी ई० पू० का, और नासिड उस से भी पीछे का है। जायसवाल भाषस्तम्न के विषय में जीसी से सहमत हैं; उसे वे भन्दाजन ४५० ई० पू० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह इन के मत में ३५०--३०० ई० पू० का है, और २०० ई० पू० के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूख नीवायन अन्दाजन ५०० ई० पू० का-कापस्तम्य से पहले का-या, किन्तु उस का भी विश्वमान रूप दूसरी रातान्दी ई० पू० का है। बासिड १०० ई० पू० से पहले का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० पू० तक धर्मसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्पादन होता रहा। इन का भारम्भ ७ वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था। पूर्व-नन्द-युग को इस वन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं । सूत्र-मन्य वत्तर वैदिक वाक्सय का अन्तिम अंश हैं।

### इ. सुर्ची के निकाय

जहाँ वैदिक वाक्सव इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा या, वहाँ पालि बौद वाक्सव का भी यही नवयौवन-काल था। बौद्धों की दूसरी संगीति निर्वाण के सौ बरस बाद वैशाली में हुई। बौद पुत्तों के निकाय (समृह, संहिता) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान धर्मसूत्र निकामें के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं।

## च. अर्यशास

किन्तु वैदिक और बौद्ध धार्मिक वाक्मय के अतिरिक्त बहुत से खौकिक बाक्मय का भी इस युग तक क्दब हो चुका था। वर्ग के बाक्मय की तरह कर्ष के वाक्सय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत चेत्र था। जातकों में वर्ष और कर्ष में निपुण अमात्यों का उक्तेख है, उसी प्रकार आपस्तम्य पर्मसूत्र में पर्म और कर्ष में कुशल राज-पुरोहित का । इस से यह सिख है कि आपस्तम्य के समय तक अर्थणाम एक स्वतन्त्र विद्या के रूप में वर्मशास के यरावर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में कौटिल्य ने अपने अर्थशास में अर्थ का लक्षण थों किया है— मतुष्यों की वृत्ति (जीविका वा जीवनचर्या) ही अर्थ है, यानी मतुष्य-सहित भूमि (मनुष्यों को जीविका और उस जीविका के साधन); उस पृथिवी (अर्थात् मनुष्यों के जीविका-साधनों) के साभ और पासन का उपाय-रूप शास्त्र (ज्ञान) अर्थशास्त्र है ।

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याया-विषयक तमाम क्रांन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले—महाजनपद-युग से पूर्व-नन्द-युग तक—भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय (वैदिक कर्यों के सहश) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय अर्थशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और विकास के लिए बार शता- विव्यों का समय कूना जाता है। उस हिसाब से अर्थशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा। उस शास्त्र के आचार्यों के मानसिक कितिज्ञ में अपने समकालीन क्रान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नसिखत विवेचना से प्रकट होता है—

आत्वीच्यकी त्रयी वार्ता और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवां (मानव सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्त्ता और द्रव्हनीति ही,—आन्वीच्यकी त्रयी का ही विशेष है। वार्हस्पत्यों का मत है कि वार्ता

<sup>1.</sup> MIT 2. 4. 10. 18 1

२. अर्थ १४.१।

भीर अवस्थाति: - ब्रॉक याकः भी जावने असे के क्रियः त्रवी केनसः नाम स्रोध है। मोमान्योंका मानाहै कि व्यवनीतिः ही समाध्यिका है। अवस्थि में साम विसार्थों की अन्य असी है। वौक्रिक्य के अन्य से विसार्थे हैं। अन से धर्म और सर्थ का आन गार ! किस्ता । विकास के विकास है 1:5: 1

ा खांखर-कोप- चौराकोकाका यह स्थानियाती : ४० वर्षका , जिस हो: केवा जाय, सर्कशासा ते हैं है अपी अमें अर्क अमेहा आवर्स दे का विचाय होता है के बार्स ( अनुविक्तान है में कार्य करेंद : अनुवर्ध ( कर ). . इस्वनीति (== अवस्थिति कर्मशासः) में अकः (अमेरिकः) कौर कामन तकः वस स्तीर कामनः ( का के। धन-सद् का केरवों (से) कार्योक्षक (= निरीक्षक क्यों के ) - कार्यक है है : (175) प्रो सब विद्याश्यों का प्रवीप "अन्तिक्की मानी गई है। है । १००० १००० १०००

इस विशेषमा संस्पष्ट के कि बस समय । वैश्विक निक्कय ( त्रयो ) के अतिरिक्त वर्शनाः कर्यराजः) तथा अनेक सौकिक बातों का उदय हो चुका या । दर्शन कभी तक तीन ही थे-सांस्य, योग और लोकायत (= वार्वाक. पूर्ण नास्तक )। फिन्तु बुद्धदेव और महाविस्थिमी बाहि (ने बार्यावर्त के विचारों में जो खलवली पैदा कर दो थी, उस से इस से खगले युगों में स्पष्ट और विशह वार्शनिक विचार की विकी 'उत्तेजन मिली । कार्डस्परव 'और श्रीशतम् असे "विदेशिक-सर्ग्यक्षेत्रं की 'रहि में अधी' वा वैदिक वास्तव की कुछ सी कीमते न बी, जैन की हिंह एकदमं सी किंक बी । कोटिसीय कंबराख के विषयों की पडताल से जाना जाता है कि व्यन्तार अर्थात अर्थात कानून अर्थशासियों की विवेचना का एक विरोध विषय था। धर्मशास में मी कुछ कानून था, किन्तु केवल प्राथरियतीय कानून-केवस धार्मिक अनुष्ठान-सम्बन्धी वे दिवि निगम प्रतिवेच जिन के छन्नंबन का वयद प्रायश्चित होते थे। समाज के प्रार्थिक और राजनैतिक व्यवहार-प्रश्नीत दोवानी और कौजवारी कानन-सब अर्थशास के विषय थे।

१. अर्थ०१,२।

ं यह अधिवर्म वारों बेस्ने 'क्रीर धाशमीं ( तमींम मैनुंध्व-सिमींन ) की अपने वर्म में स्थापित क्रिंग से उपयोगी है। ( अधि १ के ) भें के

... द्वस्ताते मतीत होता है कि इतिहास की गराना त्रयी के परिशिष्ट-रूप में थी। किन्तु दूसरी ज़गह कहा है—पुराग इतिहत्त् (, घटनाणों का हतान्त) जाक्यायिका उदाहरण ( टप्टान्तरूप कहानी) अर्मग्राक और, जर्भशाका , वह इतिहास है (वहीं १,५)। इस से पाया जाता है कि न केवल धर्मशाका का प्रत्युत अर्थशाका का भी, मूल, इतिहास, हैं, बा, , होनों उसी के फल समसे जाते थे।

भीर इतिहास-विषयक वाक्सम भी भ भी रातान्तर दे प्र पृत् में विद्यमान भा, इस के निरिचय प्रमाय हैं ..! आप्रसामा पुराय से सीर विद्यमा अव मिन्यत पुराय से वहारण देता हैं। .. वे प्रदर्श महर राष्ट्र क्रमम्ब प्रा और इतिहा पुरायों में सोक्ट निकाले गये हैं, और विद्यमान मिन्य-पुराया में वे नहीं हैं। इस से एक तो यह स्चित्त होता है कि इन पुरायों के विरोध धारा, एक या भिक्ष भिक्ष रूपों में, आपरतम्ब से पहले उपस्थित ये। दूसरे, कि सम्बन्ध दाय-भेद से कई पुराया हो चुके थे, और उन में से एक मिन्यतं भी बा;—पुराया

१. **काय**० १, ६, १६, १६, १, १०, १६, ७, १, ६, १६, ६—१; २, ६, २७, ६—६ ह

<sup>.</sup> अः वृति विवेचना के किए दे**० आ० आ०, ४० ४१**~२५।

एक व्यक्तिवासक के बजाय जातिवासक नाम बन खुका था। तीसरे, पुराण का मूल कार्य था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण और मिन्यत परस्वर-विरोधी शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण मिन्यत तभी हो सकता था जब पुराण शब्द का मूल कार्य उस में से गुम हो चुका हो। फलतः इस समय तक पुराण शब्द इतिहास-मन्य के कार्य में योगकाढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्य के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग जलग पुराण-मन्य बन चुके थे। पहले पुराणों में जहाँ मारत-युद्ध तक का या अधिसीमकुष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मिन्यत् में थाद का। धाजकल सभी पुराणों में वह मिन्य धंश है, और स्वयं मिन्य-पुस्त्य मिला-बट के कारण सर्वथा श्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने मिन्यत्-पुराण से मिन्य धंश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, इस पुग तक उन में वह अंश न था, तथा मिन्यत् एक अलग पुराण था।

### लृ. रामायण भौर भारत

बालमीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन क्यात के आधार पर रामायग्र का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का पुनः-संस्करण हुआ, जो ब्यन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है। किन्तु उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश अब मी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात—अर्थात् उस में की घटनाओं के क्यान्त-विषयक अनुश्रुति—पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि के मीगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं—जैसे राम के खबतार होने का विचार जो कि रामायग्र के श्रवान अंश में नहीं है; किन्तु रामायग्र का बड़ा छारा—विरोध कर उस का समाज-चित्रया—4 वीं राताब्दी ई० पू० का है। उस में हमें 4 वीं राताब्दी ई० पू० के भारतीय समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक छौर धार्मिक जीवन का जच्छा चित्र मिस्रता है।

महाभारत का—या ठीक ठीक कहें तो मारत काठ्य का—भी एक आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन गृह्य सूत्र में डल्लेख है । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है।

#### ए भगवद्दगीता

भगबद्गीता के विषय में भी तेलंग, टिळक और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यों का मत है कि वह इसी युग की उपज है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ उपनिषदों में भौर दूसरी तरफ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाओं में दीख पड़ती है: विस्तृत अनेकमार्गी दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। दूसरी तरफ, बौद्ध दर्शन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-बीथी शताब्दी ई० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ई० होना चाहिए । जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुंग-युग के विचार दीखते हैं?। रूपरेका में मैंने भी पहले दोनो पक्षों के सममौते के तौर पर उसे शुग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पडताल करने के बाद मुक्ते स्वर्गीय रामकृष्ण भएडारकर के सत के आगे सिर फ़ुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक विचार ( यब-दर्शन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिकक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह किसा था कि ''गीता के विचार खुक परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं

१. स्रास्थ० १. १. १।

२. नीचे § १४४।

दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक कान्य है जिस में एक दर्शन-अन्य की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी।"

अपने इस तर्क के विषय में जहाँ अब सुमे यह कहना पड़ता है कि केवल ''दिल के खुश करने की...यह रूयाल अच्छा'' था, वहाँ मण्डारकर की युक्तिपरम्परा अकाट्य प्रतीत होती है। भगवद्गीता का वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध है; वह पूजा चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचितत थी सो खुद्कनिकाय के अन्तर्गत निर्देस नामक प्रन्थ से सिद्ध होता है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ई० पू० तथा पहली शुत्ब्दी ई० के अभिलेखों और वाक्मय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है । इस पिछले बाङ्मय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार कहा गया है, और उस के चार न्यूह अर्थात् मूर्त रूप माने गये हैं । चौथी तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है, और न बासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होते की। वासुदेव जब अर्जुन को अपना विराद् रूप दिखलाता है, तब उस के तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है, किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का काल अवतार और न्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए जब कि बिच्यु का सूर्य-देवता रूप अर्थात् अपना पुराना वैदिक रूप बना हुआ था। र

अभिलेखों और वाङ्मय के इन निश्चित विष्यात्मक प्रमाखों के मुकाबले में बीद दर्शन-अन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता।

<sup>1.</sup> नीचे 88 १४६, १६६।

र बै० शै० ४० १३।

वपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के धानेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है। सर रामछुच्या मरहार-कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद् गीता से ठीक पहले की है।

पूर्व-नन्द-युग की बाङ्मियक उपज में भगबद्गीता शायद सब से कोमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कीरव-पाएडव-युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कुष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक लखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दिस के मुँह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था।

## § ११३. धर्म और दर्शन

बुद्ध महावीर और उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धारायें इस युग में और पुष्ठ होती गईं। उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजायें और अन्य विश्वास भी पाँचवी-चौथी शताब्दी हे० पू० में भचलित थे। पाणिनि की अदाध्यामी (५,३,९९) से स्चित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्तियाँ उस युग में चल चुकी थीं, और उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे। खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन हैं —

"बहुत से अमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, या बासुदेव का, या बत्तदेव का, या पूर्णभद्र का, या मिन का, या नागों का, या सुपर्ण (गरुड़) का, या यहां का, या असुरों का, या

महानिद्देस ए० ८१ (सु० नि० ७६० पर )। स्व० रा० गो० संदारकर
 नै वै० शै० ए० १ पर इस का को सनुवाद दिवा है, उस में म बावे कहाँ से शुरू
 मैं तीन-बार नाम प्रथिक बना दिवे हैं।

गन्धवें का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या त्रहा का, या देवों का, या दिशाओं का ।"

इस परिगणन में एक तो धारन सूर्य चन्द्र इन्द्र धादि वैदिक प्रकृति-देवताओं के नाम हैं, दूसरे, यक्षें असुरों गन्धवों आदि कल्पित बुरी आत्माओं और हाथी घोड़े कीए कुक्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुक्षों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पृजायें एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चाहिए।

महाभारत और अन्य पिछले वाक्मय से जाना जाता है' कि वासुदेव का जो र बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ी हुआ था जो पहले-पहल वसु वैद्योपरिचर के समय यहाँ की हिंसा कर्मकायह और सूखे तप के विकद्ध उठी थीर, भिक्त और अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, और जिस के धर्म का भगव-द्गीता में उपदेश हैं। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, और निदेस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस पकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों कर्मकाएड और देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म भिक्तप्रधान आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनोश्वरवाद। इस एकान्तिक धर्म का, जिस की जुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ।। मगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। इस लिए यहाँ उस के विचारों का संसेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा।

१. भीचे ई १६६।

२. सपर है ७०।

भारतीय विचार और दर्शन के कमविकास को समकते के लिए भी गीता का बड़ा महत्त्व है, बरात्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो।

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना चत्रिय का धर्म है, उस की हिंसा से उसे काई पाप नहीं लगता। सुख-दु:ख लाभालाम और जयाजय का विचार न कर कर्तव्य कमें में जुटना चाहिए। इसे सांख्य का मत कहा गया है; और इस के बाद गोग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं-वासनाओं से हटा कर फल की आकांचा न करते हुए कर्चव्य कर्म करना चाहिए। इस से स्थितप्रज्ञता होती है: और स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा की पा लेता है। किन्त स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन और इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। सांख्यें का मार्ग ज्ञानयोग का है. और योगियों का कर्मयोग का । यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, प्रत्युत यह के लिए, तो वह वाँघता नहीं है। इस प्रसंग में बालंकारिक यहां का वर्णन किया गया है-इन्द्रियों और विवयों का संयम की आग में हवन करना ही यह है: तपोयह खाध्याय-यह ज्ञान-यह आदि ही वास्तविक यहा हैं। कर्मकाएड वाले यहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। सांख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग--ज्ञान-यज्ञ का मार्ग-है: योग का मार्ग कर्म-योग का है: दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। ज्ञानपूर्वक और सन्यास अर्थात् त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता। इस प्रकार फलों की आकांचा न कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है और योगी भी; वह अपने मन को एकाम कर चात्मा में स्थित करता है: वह महा-रूप हो जाता है, सब जगह मगवान को ही देखता है।

यहाँ के विषय में गीता के उपर्युक्त विचार विलक्कल उपनिषदों के से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी पहुँच चुके थे ।

१. क्यर ह द र ।

इन्द्रियों और मन के निमह और सन्यास अर्थात् त्याग-भाव के द्वारा निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्तन्य को पहचानना, और कर्म योग—यह सब एक शुद्ध कर्तन्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग है जिस में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे एक शास्तिकवाद में दाल दिया गया है—साहव और योग के सिद्धान्तों को सनीश्वरवाद मे जाने से यलपूर्व क बचाया गया है। आगे छ: अध्यायों में मिक या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का सार यह कि अपने को भगवान के अर्पित करने और भगवान में लीन कर देने से निष्काम कर्म की भगवान सहज ही में जागू एठती है। भगवान संसार में सर्वे। समाप्त का ध्यान करते हुए देह त्यागने बाला मगवान को पा लेता है। अत्तर तक की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति भुंडक उपनिषद् में भी कही गई है, रेवताश्वतर में बही सजर तहा देव कहलाया है। और गीता में उस अन्यक तक्का को भगवान कुष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तिस्त दे दिया गया है। भ्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है।

इसी प्रसंग में भगवान के सक्तप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार किया गया है। मगवान की प्रकृति अष्टिविध है—पक्च भूत, मन, बुद्धि और आहंकार, जीव इत सब से अलग है। देह देत है, और जीव देत्रह, भगवान भी सब देत्रों का चेत्रहा है। यह चेत्र और चेत्रहा का विचार अनेक ऋषियों ने किया है, और प्रहास्त्रों में भी किया गया है। आगे चेत्र के २१ तत्व गिनावे हैं। उन में से २४—पद्ध भूत, अहंकार, बुद्धि, अञ्चक (प्रकृति), म्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय—बही हैं जिन का उस दर्शन-पद्धित में वर्शन है जिसे

१. मुराइक उप० २. २. ३ ।

२. श्वेता० उप० १. १७।

चन इस संख्य कहते हैं; बाकी सात—इच्छा होन चादि—वे हैं जो प्रचित्तत वैशेषिक दर्शन के चनुसार चात्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य चौर वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष चौर प्रकृति-विवेचन वित्तकुल सांख्य का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, चौर चात्मा निश्चेष्ट साची मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है। मकसूत्रों से गीता का क्या चिभिन्नाय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्य रज तम—प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है।

इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों पर, या सृष्टितत्व और कर्तव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शन-प्रन्थों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म के उत्य से पहले के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य राज्य उस में ज्ञानमार्ग के अर्थ में और योग राज्य कर्ममार्ग के अर्थ में वर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उत्य हो चुका था। यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कुष्ण को देवना की हैसियत मिल चुकी थी।

दूसरे पन्थों की तरफ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान् की ही पूजायें हैं।

"मुक्ते जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ।"
"जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे
अविधि-पूर्वक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं।...जो करते हो, जो खाते
हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हा, सब मेरे अर्पण कर के
करी ।"

<sup>1.</sup> भगवद्वयीता ४. ११; ६. २३, २७।

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्द धर्म अनेक प्रकार के पन्थों और पुजाओं को अपने में जलब कर लेने में सफल हुआ।

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सधारों ने वैदिक बज्ञों के कर्मकाएड-मार्ग को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह मर न गया था। खास कर गृह्य संस्कारों और अनुष्टानों के रूप में उस की जो विधियाँ इस यूग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज के जीवन में ज्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मृढ विश्वासों पर निर्भर हो चाहे सुन्दर आदर्शों पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज, के नियमित जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वैदिक देवताओं की गहियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उत्तदफेर हो चुका था। गृह्य सूत्रों में विष्णु और शिव ही प्रधान देवता हो गये हैं: घरेल संस्कारों में भी उन से बहुत बास्ता पड़ता है। हिरयमकेशी और पारस्कर गृह्य सुत्रों के अनुसार विवाह में समपदी के समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब और आयुकायन में उस का नाम नहीं है।

बद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद् ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था. तो भी गृह्य सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । आश्रलायन, हिरएयकेशी और पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के बाहर शलगब नाम का यह किया जाता है रे. िस में कह को बैल की बिल दी जाती है। उस यह का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और वपा से कह के बारह नामों को बाहतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-त्रज में किया जाता है।

हि० गृ० स० १, २१. १, २; पा० गृ० स० १. म. २ । पारस्कर एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-अन्य का बाम पढ़ा है। वह देश पश्चिम में था। शिष्ध के धर-पारकर किवे में शायद वही नाम विश्वमान है।

२. आश्व० ४. ३: हि० २. मः पा० ३. म।

पथ चतुष्पश्च नदी का तीर्थ ( घाट ) बन गिरि इसशान गोष्ठ आदि स्विंधते समय, सौप घूर पुराना बड़ा पेड़ वा कोई अन्य भयानक वस्तु दीक्षने पर विशेष मन्त्रों से बढ़ का अभिनन्त्रण किया जाता है । बढ़ मव आदि देवताओं की की काली मवानी आदि के नाम गृक्ष सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं। विनायक का अर्थ बुरी आस्मा है—भूत की तरह। मानव गृक्ष सूत्र में बार विनायकों के नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें बही निकम्मा हो जाय।

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, और उपनयन आदि संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी<sup>२</sup>। रामामण (१.३७) में स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अग्नि और गंगा का पुत्र था, और कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्तिकय हुआ। स्कन्द की पूजा अगले जमाने में इम बहुत देखेंगे<sup>३</sup>। अग्नि की शिष का रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया।

५ ११४. आर्थिक जीवन और राज्यसंस्था का विकास अ. मौलिक निकाय वर्ग या समूह—श्राम शेखि निगम पूग गण श्रादि

पीछे ( ११ ८४-८५ ) इस श्रीण निगम आदि संस्थाओं का करलेख कर चुके हैं। वे मूलतः आर्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और

१ या० गु० स्०३. १४. ७---१६; मानव गु० स्० १. १६. ६---१४; बाय० १. ११. ६१. २१।

२. ब्राह्म १. ७. ४—६, १. २. ६।

३ जीचे हुई १८४, १६६।

४. निकाय शब्द के बिद दे॰ अष्टाध्यायी १. १. ४२, ५६। ५६

राज्य के समुचे डीचे का आधार थीं। जनमूलक प्राप्त-संस्था उन सब का भी आरम्भिक नमुना थी। इसारे प्राचीन वाक्सय में इन दी जातिवाचक संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समृह और वर्ग थीं। न केवल महाजनपद-युग में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और राज्यसंस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौतिक समूह या निकाय ही रहे। इन निकायों का और इन के कार्यों और शक्तियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था चौर समाज के विकास की भित्ति है।

पूर्व-नन्द युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक परिपक दशा में होना स्पष्ट निरिचत होता है। श्रेषि और निगम पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों (कावन्नी) की श्रेणियां बन जाना बहत ही स्वामाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक विशाक् पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )—सभी की श्रीयायाँ संगठित पाते हैं । विसर कर रहने वाले कृपकों का श्रीयायों मे संगठित होना सामृहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है।

श्रीय और निगम आर्थिक समृह थे। अपने अन्दर के समुचे सामृहिक जीवन का सञ्जालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ अनेक श्रेषियों के काद (शिल्पी) विशाज और अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामृहिक कार्ये। के निर्वाह के लिए भी किसी समृह का होना आवश्यक था। इस ने देखा है कि महाजनपद-युग में नगर का प्रवन्ध चलाने वाला निकाय या समूह भी निगम ही कहलाता था, जिस का यह वर्ष है कि वह विशिज-निगम का ही बढ़ाव या । पूर्वनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट

९ गीत० ११. २१ ।

सप से नये निकाशों या समूहों का उदय हो गया था जिन्हें पूग या गया कहते थे। अधि में अनेक कुलों के किन्तु एक ही जोविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूग विभिन्न कुलों के और विविध जीविका वाले (अनिवतवृत्ति ) होगों के समूह थे। इस प्रकार एक पूग में अनेक अधियाँ रह सकती थीं। अधि का दायरा आर्थिक था, पूग का प्रादेशिक। गया शब्द का कई बार पूग के अर्थ में. भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी वस अर्थ में जारी थार। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रवन्ध करने वाला निकाय पीर कहलातो था।

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक प्रबम्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थां। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legislative) थे। न केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से माल्म होता है। यदि कोई की जो चोरी का अपराध कर चुकी है मिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ के, गण के, पूग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। अर्थात् जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के अधिकारक्षेत्र में वह हो उन की अनुमति पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था।

१. मानाजातीया आंनयतवृत्तयोऽर्थकामप्रधानाः संधाः पूराः— काशिकावृत्ति, अष्टाध्यायी १.३.११२ पर। जाति राज्य काशिका के जमाने का है, प्रस्तुत काळ तक बातियाँ धर्यात् आतें पैदा व हुईं थीं, व उन का विचार ही थाः इस किए पूरा के सच्य में विभिन्न क्षण कहना ही ठीक है।

२. श्राप् १. ६. ६.४ में विशम का वही वर्ष करना चाहिए म कि शक्ता।

अपने अन्दर के सब मामलों का कैसला तो विभिन्न समृहों की समावें या न्यायासय स्वयं करते हो थे-यहाँ तक कि भेषि के एक सवस्यं और इस की सी के बीच भी शेखा के मध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्त राजकीय न्यायासयों (विनिष्ययों, विनिष्ययों वा विनिष्ययदानों) में भी न्याया-भीश ( विनिच्चायिक या वोहारिक = व्यायहारिक ) के साथ विचार करने के लिए एक समा या उच्चहिका ( बद्वाहिका = जरी ) बैठती थी. और उस वडव-हिका में प्रत्येक वर्गी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था।

किन्तु इन समूहों या वर्गें का सब से महत्त्व का अधिकाद यह था कि वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठहरावों (समय, संवित्) की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( वर्म या व्यवहार ) की होती, और राजा डन के समय-वर्म को चरितार्थ करने के लिए वाधित होता, जब तक कि उन के समय देश के मुल धर्में। और व्यवहारों (कानून ) के विरुद्ध न हों। कोई बर्गी अपने बर्ग के समय को तोड़ने से द्रव्ह पाता था।

हम देखते हैं कि इस दग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की परिपाटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीववार बैठाने के लिए एक विशेष अधिकारी-जासन-पन्नापक-होता था । निश्चित कोरमं की उपस्थिति ( गखपूर्वि ) में कार्य होता था । [ जिस संघ में पाँच का कोरम होते से कार्य हो सके वह पश्चनम संच कहसाता, इसी प्रकार इस के कीरम बाला दसवमा संघ, इत्यादि । विभिन्न कार्यें के लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गी की आवर्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने (कम्मनाचा ! = कर्मवान) की निरिचत विवि थी। प्रत्येक प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) की जिल ( अति, सुचना ) विशेष निरिचत ढंग से-एक बार (अतिहतीय कम्म में) बा

१. जातक १, १००, ४, १४० । वे वस समय के सूच अवस्तित साम्य के ।

सीम बार (मित्वतुत्व काम में)—दी आती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव रीरकामूनी (अवस्म) होता। फिर विधिवत् सम्मति (अन्द) लेने की प्रथा थी। सबसेद की दर्शा में बहुसत से कैसला करने (वे-मुज्यलिकम् = वे-मूग्सीमकम्) की रोति थी। सम्मति प्रकट (विवटकम्) रूप से, कान में पुत्रसुसा कर (सकप्याजणकम्), तथा गुप्त (गूळ्हकम्) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति (गूळ्हक अन्द) लेने के लिए रंगीन शलाकार्य होती, और सम्मति गिनने वाला (सलाका-गहापक=शालाका-माहक) एक अविकारी होता। अन्त में अधिक विवादमस्त विषयों को उम्बहिका के सिपुर्द करने की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः अपने समकालीन आर्थिक और राजनैतिक समूहों और संघों की समाओं से ही ली थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समक सकते हैं।

इसी से इस इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूग आदि सन्हों के समय या संवित् विधिवत् विधार के बाद निश्चित किये हुए स्वष्ट ठइ-राव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र। और उन के समय-वर्ग (ठइराव-कानून) की हैसियत राज-धर्म के बरावर थी।

डक सब बातें हमें इस युग के वाक्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन स्वानों की खुवाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि हुई है। गोरखपुर से १४ मील दिक्सन-दिक्सन-पूर्व राप्ती के दाहिने किमारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँवे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो केंद्रागालों (कोष्ठागारों, अनाज के अंडारों) के विषय में एक सासन (शासन, आदेश) खुदा है। वे कोच्छागार वहाँ तीन महामागें। के संगम पर तियवनि (त्रिवेणी घाट?) मथुरा और चंचु (गाजीपुर?) इन तीन नगरों से आने वाले बोमों को शरण देने के लिए, और विशेष आवश्यकता के समय (अतिमानिकाय) सार्थों के काम आने के लिए बनवाये सबे थे। इस शासन के एक किनारे पर इन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों (जान्कानों या कड़ों) की मोहरें हैं। लिपि माथा और लेकरीका से सिद्ध होता

है कि वह तीने की पत्री मौर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों में से एक है। उस से यह सिद्ध है कि पूर्व-नन्द-युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन-शकि थी, उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक कार्य करते थे।

इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक मीटे की खुदाई से एक प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी मञ्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दवे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर लेख है--शहिजितिये निगमश । वे खेंडहरों के देर भूमि के जिस स्तर में से निकले हैं यह अन्दाजन मौर्य गुग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, और उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संवालक सर जान मार्शन ने निगम का अनुवाद शिलिपयों का निकाय (guild) किया है?। वास्तव में उस अर्थ में हमारे वाक्मय में श्रीप शब्द है न कि निगम, और विना कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे मारोल ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति नगरी बौद्ध वाक्मय में बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पन्न-विपन्न के भिक्ख वहीं पर मिले थे। रेवत अपने निवास-धान सोरेच्य ( सोरों, जि॰ एटा ) से चल कर संकारय ( संकीसा. जि॰ कह खाबाद ) कन्नीज और दो और पढ़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे थे; और वहीं वैशाली के भिच्न नाब द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे ।

१. उस की पूरी विवेचना के ब्रिप् वे॰ जां० रा० यं० सी०। १६०७, १. 4+& X I

पूरे क्योरे के ब्रिए दे॰ आठ सठ ई० १६११-१२ ए॰ ३० म ।

३. खु० ब० १२ ।

इस वर्णन से सहजाति वा सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है जहाँ चक्त भीटा ध्यव है। मीटा ध्याजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; मीटा का शब्दार्थ है खेड़ा—पुराने खेंडहरों को ढेरी। जमना-तट के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीटा ही कहना चाहिए। फलत: बह मोहर भी विशिष्ठों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, और वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार।

## इ. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकास समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र के शासन में उन का बहुत दखल था। युवराज के अभिषेक और अन्य राष्ट्रीय संस्कारों में श्रेणिमुरूमें निगमजेंद्रकों आदि को विशेष स्थान दिया जाता था।

यह सर्वसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की परिषद् अर्थात् मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होते थे, विद्वान् जाझाएों श्रेणि- मुख्यों आदि में से ही जुने जाते थे। व भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते। और परिषद् प्राचीन समिति के राजकतः की ही उत्तराधिकारिएी थी। इसी कारण परिषद् प्रजा की तरक से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी।

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग आदि निकाय जिस प्रकार अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या पुरी का निकाय पौर कहलाता, और राजधानी के सिवाय वाकी समूचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, और पौर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बढ़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापस था। पौर-जानपद में वर्ग और अर्थ को जानने वाले विद्यान् श्राह्मयों के, स्वित्रय गृह-पतियों (इवक-भूस्वामियों) के, और कारकों ज्यापारियों और श्रमियों की भेखियों और निगर्मों के प्रतिनिधि, विशेषतः घनाट्य लोग, रहते वे। वह विषय अत्यन्त विवाद-प्रस्त है। दूसरे विद्वान् पौरजानपदाः से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग' का अर्थ लेते हैं, और पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था नहीं मानते। किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी वह कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-सघ के समय तथा संवित् (ठहरावों) का उल्लेख है, और उसे ही जानपद धर्म कहा गया है, मुक्ते जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत होता'।

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सेवा के बदले में राजा की शृति है, यह विचार आर्य राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में हम इस का यह मनोरख़क रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्म की कमाई का भी अंश राजा को मिलता है?!

## उ. सार्वभीय भादर्श की साधना

सार्वभीम आवर्श पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी। इस नये परिवर्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक और राजनैतिक निकाय बम रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची सूमि पर चलाने, के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सार्वभीम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश (६०५) इस नये शांकि-युग में उन्हें तुच्छ और निर्धक दीख पड़ने सगे थे। वे ध्वव क्यों बने रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निर्धु या अवीपदेशक पैदा हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे और निर्वस राजवंशों को बल से वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए। किसक् मारद्वाक वैसा एक आवार्य वा, जिस के बतों का उन्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युम (६००—४०० ई० पू०) में सार्वभीम आदर्श को बस्तुतः वैसी सप्रकार

१. दे श्री १६।

२. बीत० ११ १११

मिसी जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगभ का पहला स्मार्थ सामान्य पुराने राजवंशों को दवा कर सड़ा हुआ, सी इम देख चुके हैं।

सार्वभीम कादर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता वायक और सहायक दोनों हो सकती भी। विभिन्न जनपर्शे नगरियों निगमों और मेसियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते वे वैसे ही एक यहें साम्राज्य के भी। किन्तु भेसियों और निगमों के आर्थिक संगठन ही साम्राज्य-शक्ति की जुनियाद थे, और उन्हीं के बता पर इस बुग का साम्राज्य सहा हुआ था।

११५. 'धर्म' और 'व्यवहार' (कान्त) की उत्पत्ति और स्थापना

होटे बढ़ निकारों नों या समूहों के समगों की जो विवेचना ऊपर की गई है, वह हमें एक बढ़े महस्त के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं कि पूर्व-नन्द-युग वर्ग और कर्य (राजनीति, कार्यनीति) की विवेचना का युग था। उसी युग में पहले-पहल वर्ग और न्यवहार कार्यात् पारलीकिक और लीकिक अथवा धार्मिक और न्यावहारिक कान्न स्त्रवद्ध किया गया। किन्तु इसी युग में कान्न क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? और उन का उद्भव और आधार क्या था ? ये महस्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी। इस विवेचना में उमूहों या बगों। के समयों का विरोध स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले वर्ग और व्यवहार का ठीक ठीक अर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट समभना चाहिए।

मनुस्मृति याज्ञवलक्य-समृति आदि स्मृति-मन्यों या धर्मशाखों का कानून हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। ये स्मृतियाँ स्प्रोकवद हैं। आर कुछ वरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन स्प्रोकवद स्मृति-मन्यों का ही नाम धर्मशाखा था। इन स्मृतियों के कानून का चन्नव क्या था हिस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निर्भर है, प्रस्थुत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्त रूप से किसीन किसीविक शांका से सम्बन्ध है, और वन वैदिक शाखाओं या चरखों में ही मारतक्षे के प्राचीन कानतों का विकास हुआ । विष्णुस्मृति अंशतः काठक धर्मसत्र पर निर्भर है. इस पर कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार मनस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में यह मान क्षिया गया था कि बह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है: और कि वह मानव धर्मसूत्र चाजकल उपलभ्य मानव गृहासूत्र के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का जंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सर्वसम्मत सिद्धान्त वन चुका था: कीटिलीय अर्थशास पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीमसाद जायसवास ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागीर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का प्रा प्रा प्रा प्रा क्या किया। उन्हों ने दिसतीया है कि वर्ग-काल शब्द का प्रयोग पत्छालि ने धर्मसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-क्षेत्र में धर्मसूत्रों के विषय-क्षेत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की धारा भी का मिली है. और कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है: स्वतियों का वैदिक चरवाों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसत्रों में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं , जिन में देश के समुचे दीवानी और फीजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते । लेन-देन, कय-विकय, रेहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, धृति और वासत्व, सम्पत्ति का खत्वपरिवर्तन आदि विषयक असल दीवानी कानून. व्यं अनेक अपराधों से सन्बन्ध रखने वाला कीजवारी कानन उन में कहीं भी नहीं है।

उस प्रकार के कानून कीटिसीय अध्यास के वर्मस्थाय और कयटक-दोषन अधिकरणों में हैं, जा कमराः वर्मस्यों अर्थात् दीवानी मामलों के न्यायाधीशों और कयटकरोजकों अर्थात् कीजवारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। कीटिल्य से वहते भी अर्थशास के सन्प्रदार्थों में उन विषयों का विचार होता

३. दे क्यर है ११२ मा

चला चाता होगा। अर्थशास का वह सब लोकिक कानून व्यवहार कहलाता था। यों व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार ( contract )-सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कान्त में क्योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम व्यवहार पड़ गया । महाजनपद-युग में हम पहले-पहल बोहारिक अमब ( व्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं --शायव व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। अर्भ प्रायरिच-त्तीय थे, उन के दूटने पर प्रायश्चित करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदर्ग मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो वर्म और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की दृष्टि में थोड़ा मेद था। ऋर्थ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लामालाम की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की-डिचतानुवित की-दृष्टि से भी देखता था। ऋर्य के विचारकों में से बाईस्परय जैसे कुछ सम्प्रवाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को विलक्कत फालत् सममते थे; और औरानस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लामालाभ का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्त सथाने विचारक धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे।

कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेत्तिक हैसियत गीतम वर्मसूत्र के राजधर्म-प्रकरण के निम्निक्षित सुत्रों से विदित होती है—

> तस्य च व्यवद्दारो बेदो धर्मशाखायबङ्गान्युपवेदाः पुरावास् । वेशवातिकुखधर्मारवाग्गाचैरविकदाः प्रमावास् । कर्षकविक्पश्चपाधकुतीदिवारवरच स्वे स्वे वर्गे ।

१ दे अपर है बर ।

R #41 8 197 € 1

"इस (राजा) के खिए न्यवहार, बेद, धर्मशास्त्र, अक्ट, उपवेद, पराय:--बीर देख जाति कल के धर्म जो बाम्नायों के विरुद्ध न हों. प्रमाय हैं। जोर किसान विशिज पशुपालक महाजन और शिल्पी अपने अपने बर्त में 1"

इस गिनती में न्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। धर्मशास अंगों से अलग हैं-अर्थात धर्मसूत्र वेदालों से स्वतन्त्र हो चुके थे। पुराण अर्थात प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता था: आपस्तम्ब में भी पुरासा के तीन चढ़रसा हैं सो पीछे (६ ११२ ऋ.) कह चुके हैं। देश जाति और कुल के धमें की भी वही हैसियत थी; कुषक कार आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग पर लाग होतीं थीं । देश के धर्म यानी जानपद धर्म। जाति और कुल का अर्थ सन्भवतः जन और उन के किरके हैं, क्योंकि इस यूग तक भी भारतीय समाज के कई अश जनमुखक रहे होंगे।

किन्त देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के वर्ग क्या थे ? क्या साली बन के रिवाज शिक्षीर धर्मशालों में जो धर्म और सर्थशालों या व्यवहारश्यकों में जो व्यवहार सन्नित किया गया था, वस का भी आधार क्या था ? क्या वे प्रत्य स्वतः प्रमाख थे ! प्रशीत क्या एक लेखक के प्रत्य में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिक्स या ? या उन अन्थों में पुराने रिवाजों का संग्रह और विवेचन था. और वैक्षा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी ? दूसरे शुक्तों में क्या रिवाज ही कानून या ?

इस प्रकार हम अपने पहले प्रभ पर लीट आते हैं। यह कहने से कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलमता नहीं है। क्योंकि रिवाज का अर्थ है पुरानी प्रया या पद्धति: और पिछले युगों में जो प्रया या पद्धति प्राचीन

दीसने सभी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ कि उसी युग की वात कह रहे हैं जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल स्वन्य होने लगा था। क्या उन्हें स्त्रित करने वाले शाका उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक नया धर्म और व्यवहार बनने की—या धर्म और व्यवहार में परिवर्तन होने को—भी गुआहरा रखते हैं ? और जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का संकत्तन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं ?

हम ने देखा कि गौतम धर्मसूत्र देश जाति और कुल के वमें को तथा कुषक काठकों आदि के वनें के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतसाता और उन की न्यवहार और वेद के समान है खियत कहता है। राजा और उस के मन्त्रों के विषय में गौतम कहता है कि उन्हें लेक और वेद जानना चाहिए, सामयाचारिक वमें में शिक्तित होना चाहिए। लोक का अर्थ टीकाकार करता है—लोकव्यवहारिसद जनपदादि के धर्म। सामयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है—समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह है कि वे वनें। की व्यवस्थायें और देश या जनपद आदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच-विचार कर किये हुए ठह-राव? इस प्रश्न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धर्मसूत्रों में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्य न केवस लौकिक व्यवहार को प्रत्युत आपने समूचे प्रायश्चित्तीय वमें। को भी सामयाचारिक कहता है। बह अपने समूचे प्रायश्चित्तीय वमें। को भी सामयाचारिक कहता है। बह

श्रव हम सामयाचारिक धर्मीं की व्याख्या करेंगे ॥१॥ धर्महों का समय श्रमाख है ॥२॥ धौर वेद भी ॥३॥१

१. गीस० म १, ११।

२. ऋषि० १.१.१. १—३ |

जागे भी जगह-ब-जगह जापस्तम्ब जपनी व्यवस्था की पन्न-पृष्टि के जिए कहता है-यही सामगाचारिक है, यही आयों का समय है , इत्यादि । समय का वार्ष पिञ्चले टीकाकार प्राय: करते हैं-पीक्षेपी व्यवस्था, पुरुषों की की हुई ज्यवस्था। किन्तु वह ज्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं **डाक्षते ।** समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को इल करता है । उस का यौगिक और चारिमक चर्य है-मिल कर, संगत हो कर, किया हचा ठहराव ( सम्-ज्ञय: क्रम का मुल धात र ) उस शब्द का बही कार्य उन प्रन्थों में सदा घटता है? । पिळली स्मृतियों में भी हम समय का वही अर्थ देखेंगे । फलतः आपस्तम्ब के अनुसार सब धर्में। का मूल समय अर्थात् ठहराव ही थे। आरम्भ में समी धर्म सामयाचारिक-ठहराव-मूलक थे; वर्मश्रें का-जिन्हें धर्म या कानून बनाने का अधिकार था उन का-समय या मिल कर किया हुआ उहराव ही धर्म के विषय में प्रमाण था। पराने ठहरावों की धीरे धीरे एक पद्धति बनती गई: पर अनिश्चित अमें का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता था। गौतम धर्म के चेत्र में वेद की प्रामाणिकता को पहला स्थान देता है. और परिषद की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध आर्थी के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ स्थिर होती गर्ड. वर्ग के शास या प्रन्थ बनते गये, जन प्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपतों के

वहीं १.२.७. ३१: १.४.१२.६ कावि।

२ उदाहरख के किए आए० १. ४, १३. १० में टीकाकार समय का कर्य करता है-शुक्र्या । एक बगह ज्यवत्था, हुसरी बगह शुक्र्या, दोशों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीवाता । पर ठहराव था इकरार का वार्ष इस इसरे प्रसंग में भी ठीक बरता है। इसी प्रकार गौत- १८.१० तथा श्राप्तव १. ६. १. में भी।

६ रे॰ मीचे हुई १४१,१६४ मा।

थ आपि १. ३. ३१. ३**८** ।

र गौत० १. १--४: २८. ४६--४८ ।

कार्यों का एक वृत या आचार-पद्धति भी वन चुकी थी। वह वड़े हिकर दंग से कहता है--जिस काम को करने से आर्थ प्रशंसा करें वह धर्म है, जिस की गर्हा करें वह अधर्म ।

पूर्व-तन्द-युग का कोई कार्यशाका उपलब्ध नहीं है; पर कौटिस्य के कार्यशाका से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है (दे० नीचे हैं १४१)। इस ने यह भी देखा है कि इस युग के निकामों या समूहों के टहराव एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्थों या प्रामों के घरेलू कैंसले।

इस ने देखा कि इस युग में जो भानार प्रथा या पद्धति बन जुके थे, वे भी भारम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल में श्रीण निगम पूग संघ गण भादि समूह न थे, केवल जनमूलक प्राम भौर जन की समिति तथा सभा थी। जन और प्राम एक तरह के पारिवारिक जल्थे थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय। उन जल्थों की ठहराव करने की परिपादों भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हों के समयों भर्यात् ठहरावों को उपज था; और शृति भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था।

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म धौर व्यवहार पहले संकलित नहीं किये गये, और अब महाजनपद-युग या पूब-नन्द-युग में ही सूत्रवद्ध किये जाने लगे ? उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ? बास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक और धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस नं उन निकायों और संधों की विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धर्मीं और व्यव-हारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन ध्यव परिपक्ता की एक विशेष धवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रस्थेक व्यक्ति

१ आए० १. ७. २०. ५-८ ।

और वर्ग के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट सममले और सूत्रित करने की आवश्यकता असुमव की जाने सगी। इसी परिपकता के कारण विभिन्न घन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का पृथक् पृथक् उन्च हो गया था, इसी के कारण उन की सभाओं में वाकायदा विचार करने की परिपाटी चनी, और इसी के कारण कानून को विधिवन सूत्रित करने का आरम्य हुआ।

घ्यान रहे कि यदि देश में कोई गौर-संग और समृत्रे देश का जानगर-संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का वह अर्थ होगा कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत् किये. द्वप टहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी आहाओं से।

धर्मशाक्ष और अर्थशाक्ष के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा
गया है। वैदिक वरण और अर्थ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मर्यादा तथा राज्य की नीति की
व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समूहों और नों।
को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अर्थ के
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों
को द्वाने या नष्ट करने की और स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न
करते थे।

### § ११६. सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक जीवन के अनुसार ही होती है! महाजनपद-युग में हम जो अवस्था देख आये हैं ( ६ ८६ स ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अवस्थाओं में केवल कुछ अधिक परिपकता आ गई बी, और विशेष अन्तर नहीं था। विनयिक के एक सन्दर्भ में हम इस युग की ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं—

१- सुत्तविर्मय, पाबित्तीय, २, २; सा॰ जी॰ इ॰ १०८ वरं उद्स्त ।

"जातियाँ दो हैं—हीन जाति और उत्क्रष्ट जाति । हीन जाति कीन सो ?--वाएडाल जाति वेण जाति नेपार जाति रशकार जाति प्रकस कार्ति बह हीन जाति है। उत्कृष्ट जाति कौन सी १-जन्निय जाति माझरा जाति यह उत्कृष्ट जाति है। .....

शिल्प दो हैं-होन शिल्प और उत्क्रष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे नळकार (चटाई सुनने का)-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, षमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों में ..... अब-ज्ञात ..... परिभृत हो (हीन समभा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा-गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में ..... ( जो ऊँचा गिना जाता हो )।... हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सुखे ) फूल बटोरने का काम: उत्क्रष्ट कर्म जैसे कृषि, वाणिज्य, गोरज्ञा।"

इस से स्पष्ट है कि क्रवक कुनबी ( क्ट्रम्बी-गृहपति ), बनिया, ग्वासा. हरकारा, सराफ, नाई, क्रम्हार, चमार चादि सब भिन्न भिन्न जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे: ये सब जातें नहीं थीं। चएडाल वेसा निषाद आदि के भी विशेष कार्य और पेशे थे. किन्तु ये वास्तव में अनार्य जातियाँ या नस्लें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्त्र-भेद के कारण । शह यद्यपि आर्थी के समाज का एक दुर्जी बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और आर्यों में इस युग तक भी रंग का स्पष्ट भेद चला जाता था; वे कृष्ण-वर्ण थे । आर्थ जाति की शुद्धता के पश्चपाती आर्थी के साथ शुद्रों का सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) भरसक रोकने की चेष्टा करते थे--- उन का आदेश था कि आर्थ शह का भोजन भी प्रहण न करें, यशपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेष का जापबार करना पहता था<sup>२</sup>। तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था। इस का रपष्ट प्रमाण यह है कि चार्य की का शह-मन बहत से

१ आप० १. ६. २७. ११ ।

२, वहीं १. १. १८ १४। ५८

क्मराक्षियों के अनुसार निषिद्ध गांस काने की तरह केवल एक अगुनिकर कर्म था. क्रम ही स्रोग हसे पतनीय ( पतित करने वासा ) मानते थे ।

इस ने देखा था कि महाजनपद्-यूग में पुराने क्रुलीन जात्रियों में अपने क्रब की उचता का विशेष भाव ( गोत्तपटिसारियो ) था । वह भाव अब बढ़ कर इतना परिपक हो चुका था कि चत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे बे. और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते थे । चत्रियों और बाह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के भाव का उद्य हो गया था। किन्तु वास्तव में स्त्रिय जाति और माह्यागा जाति कल्पित जातियाँ थों; वे दूसरे आर्य कुषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। और ब्राह्मएों को एक जाति मानने को बात अभी तक विवादमस्त थी । बहुत से माझण स्पष्ट यह कहते थे कि माझगपन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, वत और शील से हैं ---

> व अवा नासको होति व अच्या होति सनासको। कम्मना जाकको होति कम्मना होति कजाकको ॥

यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण् चत्रिय वैश्य शुद्ध इन चार वर्णीं में कॅटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे कर्म से चार वर्शी में समाज को बाँटने का विचार केवल वैदिक विचारकों का था: आर वे भी कमी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्गों में न बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी पड़ती थीं, जो बस्तुत:

<sup>1</sup>\_ 487 1. 0. 21. 12, 14 1

<sup>₹ ₹0 @ ₹0 }</sup> 

६. सु० नि०, बासेद्वसुत्त (३१) क्लुक्या, बवा ६१०।

४. अम्बे के किए गीता ४. १४-१४।

विरर्शक थी । उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक (कुक्क), सिल्फ (शिल्पी या काड), वाणिज, पेसिक (प्रेंड्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा) चोर, गेजाजीव (भादे का सिपाही), गाजक (पुरोहित), राजा इत्यादि हंग से करते थे । और जब वे अपने समाज को खातियाँ गिनते तब सजिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबते में वैश्य और खुद नाम की कोई जातियाँ न थीं, प्रत्युत चएडाल वेण निवाद पुक्कस खादि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं। चित्रय और ब्राह्मण नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थीं।

इसी युग में जब कि वर्ग और व्यवहार पहले-पहल सृत्रित किये गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सर्व-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं—एक ब्राह्म, दूसरे ग्रीलक — एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क। हिरयमेक्शी, पारस्कर आदि गृह्य सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आधलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते हैं "; और फिर धर्मसूत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं ।

<sup>1.</sup> दे शोचे ह १३१ छ ।

२. सु नि ६१२--१६, ६४०---१२।

३ सानव गृ॰ सू॰ १ ७, ११।

क **कार्य** 1 द 1 1

र योत्र० ४, ४--११।

विषया-विवाह और नियोग इस युग में भी खुब प्रचितत थे, किन्त उन्हें सीमित करने की एक इलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दीख पढ़ती है?।

आर्थी का खाना पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। कई प्रकार के मांस-जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, प्राम्य सूकर आदि के - अभस्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोर्मास इस युग तक भस्य था: और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह आवश्यक रिामा जाता थारे।

#### ग्रन्थनिर्देश

बाक्सथ के विषय में---

मा० ४० ४० ४३---११ ( प्रतास )।

बु० ४० ४० १० ( बीज वाकस्य )।

हिं० रा० ए० ४ ति ४ ( अर्थ-वाक्सव )।

तैसंग-भगववनीता का अंग्रेज़ी अनुवाव, सैकंड प्रकल आव वि हैश्ट ( प्राच्य-धर्म-क्रम्थ-माका ) वि॰ ८, भूमिका ।

टिकक-मगबद्गीतारहस्य, गीता की वहिरंगपरीचा ।

पाकिशि की तिथि के विषय में दे॰ @ २४।

रामायक का तिथि-निर्वाव याकोबी ने अपने द्वास रामायक में किया है। वार्विक, राववैतिक, सामाजिक और वार्विक जीवन के विका में---

१. वर्षी १८. ५ छ ।

२. भ्राप० १. ४. १७. २६-६१; भ्रापस्तम्ब गृ० सु० १. ६. ६ /

हिं0 रा० हु ४३; श्र॰ ११-१२; श्र॰ २७-२८ में विशेष कर हुड़ २४६--- ४३, २४x-24, २६१, २६७-६४, २०७--- x2, २x3 क, २x4, २x6 क; 88 748, 744, 401, 402, 810, 424, 448 |

साठ जीठ, प्रव २४-२४, १०७--- १, १२६, १६=-६१, १४२, १४१--४४, \$ 05-50 !

मन् ग्रीर याञ्च०, व्याक्यान १; तथा परिशिष्ट च ( ४० ४३-४४ ) जिस में धर्मसूत्रों की विधिविवेचवा है।

वै० शै०, सम्बद्ध संश ।



# परिशिष्ट उ

#### घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ

सभी तिथियां ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के विषय में दे क्ष २२।

## [१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें

|                                                                          |                             | 4                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| घटना                                                                     | तिथि जायसवात<br>के श्रतुसार | श्रम्य विद्वानों<br>का मत     |
| वेदों की रचना                                                            |                             | १२००—८००<br>(मैक्स मुइलर)     |
| बसु खैशोपरिवर, मगध के बाहँद्रथ<br>वंश का संस्थापक—                       | १७२७                        |                               |
| भारत-युद्ध, वैदिक काल की समाप्ति,<br>उत्तर वैदिक (ब्राह्मण-उपनिषद्-) काल | 1858                        | १४७१ (जोमा)<br>९५० (पार्जीटर) |
| का जारम्भ<br>परिचमी एशिया में बोगाजस्योई                                 |                             | ८०० ( मै० सु०)                |
| का लेख जिस में वैदिक देवताओं का उस्लेख है-                               |                             | १४०० (सर्वसम्मत)              |
| परीचित् का अभिषेक, कतियुग का<br>आरम्भ                                    | १३८८                        |                               |
| हस्तिनापुर का राजा अधिसीमकृष्ण<br>जिस के समय पुराण पहले-पहल              |                             |                               |
| संकतित हुआ<br>इस्तिनापुर का बहना (अधिसी०                                 | ११६७११३२                    | ८५० (पार्जीटर)                |
| के बेटे के समय), कुरु सीगों का                                           |                             | ८२० (पार्जीटर)                |
| महाग्य-प्रत्यों तथा उपनिषदों की रचना                                     |                             | ८००—६००<br>(मैक्स सुरुक्तर)   |

## [२] श्रेश्चनाक तथा नन्द-वंश्व-कालीन घटनायें

|                            |                                | -                                            |                                              |         |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| घटना                       | तिथि<br>जायसवात<br>के भ्रतुसार | तिथि मुनि<br>इत्याण्-<br>विजय के<br>श्रनुसार | तिथि<br>श्र• हि॰<br>(३ संस्क)<br>के श्रवुसार |         |
| मगध में बाईद्रथ वंश        |                                |                                              |                                              |         |
| समाप्त कर शिशुनाक ने       |                                |                                              |                                              |         |
| राज्य लिया [ अवन्ति में    |                                |                                              |                                              |         |
| बीतिहोत्र बंश जारी ]       | ৩২৩                            |                                              | <b>%</b> 02                                  | ६४२     |
| कोशल द्वारा काशी           |                                |                                              |                                              |         |
| पर पहली चढ़ाई              | ६७५                            |                                              |                                              |         |
| महाबीर का जन्म             | 678                            | 401                                          |                                              |         |
| राजा महाकोशक द्वारा        |                                |                                              |                                              |         |
| काशी का विजय               | ६२५                            |                                              |                                              |         |
| बुद्ध का जन्म              | \$28                           | 448                                          | ५६७                                          | 428     |
| र्जंग मगध में सन्मितित     |                                |                                              |                                              |         |
| विस्विसार मगध का राजा      | 200-40                         | ६०१ ५५५                                      | 430-402                                      | 462-448 |
| [कोशल में प्रसेनजित्]      |                                |                                              |                                              |         |
| भवन्ति में वीतिहोत्र वंश   |                                |                                              |                                              |         |
| का अन्त कर अद्योत गरी      |                                |                                              |                                              |         |
| पर बैठा                    | 486                            |                                              |                                              |         |
| अजातशत्रु मगध का राजा      | ५५२५१८                         | (५५२५१८                                      | ५०२४७५                                       | ५५४—५२७ |
| [कौशान्वी में चद्यन ]      |                                |                                              |                                              |         |
| नये राजगृह की स्थापना      | ५५२                            |                                              | }                                            | i<br>1  |
| मगध-कोशस-युद               | ५५१                            |                                              |                                              |         |
| बत्स-भवन्ति का मेल         | ५५०                            |                                              |                                              |         |
| प्रयोत की मृत्यु, पालक     |                                |                                              |                                              |         |
| अवन्ति का राजा वना         | रथर                            |                                              |                                              |         |
| महाबीर का निर्वाण          | 484                            | *?=                                          |                                              |         |
| बुद्ध का निर्वाख           | 488                            | 488                                          | 864                                          | 488     |
| चजातरात्रु ने वैशाको जीर्त | 480                            | 1                                            | 1                                            | ŀ       |

| <u> </u>                               |                                | ,                                            | ***************************************    |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| घटना                                   | तिथि<br>जायसवात<br>के श्रदुसार | तिथि<br>श्र• हि•<br>(३ संस्क)<br>के श्रनुसार | तिथि<br>श्र• हि•<br>(४ संस्क)<br>के अनुसार |
| पारस के कुठ ने बावेक जीता              | 43=                            | (सर्वसम्मत)                                  |                                            |
| कुर की मृत्यु                          | <b>१२</b> =                    | (सर्वसम्मत)                                  |                                            |
| दारबबहु पारस की गदी पर आया             | <b>२२१</b>                     | (सर्वसम्मत)                                  | 1                                          |
| पातक का अवन्ति की गरी से               |                                |                                              |                                            |
| डतारा जाना, गोपालबालक डर्फ             |                                |                                              | 4 4                                        |
| विशाखयूप का गदी पर बैठना               | ५२१                            |                                              |                                            |
| दर्शक मगध का राजा                      | ५१८—४८३                        | ४७५-४५१                                      | ५२७५०३                                     |
| दारयबद्ध ने पञ्जाब का उत्तर-           |                                |                                              |                                            |
| परिद्रम भावत जीता                      | ५०५                            | (सर्वसम्मत)                                  |                                            |
| दारवषद्व की मृत्यु, क्शयार्श           |                                |                                              |                                            |
| पारस का सन्नाद् हुआ                    | お出名                            | (सर्वसम्मत)                                  |                                            |
| अज उरयी मगध का राजा                    | 364-840                        | 849-896                                      | ५०३—४७०                                    |
| ष्ट्यी अवन्ति का अधिपति बना            | 8<6                            |                                              |                                            |
| पाटितपुत्र की स्थापना                  |                                |                                              |                                            |
| विशाखयूप का अन्त                       | ४७१                            |                                              |                                            |
| ष्मनुरुद्ध मगध का राजा                 | ४६७—४५८                        |                                              |                                            |
| नन्दिषधेन मगध का सम्राट्               | 845-865                        | 885-                                         | 800-                                       |
| नन्द-संवत् का भारम्भ                   | 846                            |                                              |                                            |
| क्लिंग मगष साम्राज्य में सन्मितित      |                                |                                              |                                            |
| बौद्धों की वूसरी संगीति                | 880                            |                                              |                                            |
| <del>इसरपिक्रम पञ्जाब से पारसी</del>   |                                |                                              |                                            |
| सत्ता उठी                              | ४२५                            |                                              |                                            |
| <b>अव</b> न्ति मगध-साम्राज्य <b>का</b> |                                |                                              |                                            |
| प्रान्त बनाया गया                      |                                |                                              |                                            |
| मुर्ड मगघ का सम्राट्                   | 88C-860                        |                                              |                                            |
| महानन्दी मगध का संबाद                  | 808-368                        |                                              |                                            |
| महानन्दी के दो बेटे मगध की गईी पर      | <b>3-83-6</b>                  | 1                                            |                                            |

# नव नन्द वंश

| घटना                                                            | तिथि<br>जायसवाज<br>के श्रनुसार    | तिथि श्र. हि.<br>(३रे संस्क॰)<br>के श्रनुसार | तिथि ग्र.हि.<br>(ध्येसंस्क०)<br>के श्रमुसार |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| महापद्म नन्द सगघ का सम्राट<br>धन नन्द """<br>सिकन्दर पञ्जाब में | ३६६—३३८<br>३३८—३२६<br><b>३२</b> ६ |                                              | 885                                         |
| मौर्य वंश                                                       |                                   |                                              |                                             |
| चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर                                     | ३२६-२५<br>—३•२                    | 1 222-                                       |                                             |

## टिप्पणियाँ

## # १५. नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश

भारत युद्ध के बाद की अबस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन किया है—"युद्ध में जो चित्रयों का भारो संहार हुआ उस से राज्यों में अस्थिरता और और निर्वलता जा गई होगी, विशेष कर उत्तरपष्टिक्षम के राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था। फतताः इस में कुछ आश्चर्य नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वक्कतता (disorganisation) स्चित करते हैं। नागों ने तज्ञशिला पर अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया। इस से स्चित होता है कि पञ्जाब के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निरचय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित् को सार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा विया और शान्ति हुई। तो भी उत्तरपिक्षम में वे बने रहे। इन्द्रप्रस्थ का शान्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम बाना हस्तिनापुर रह गया।

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजब के चौथे उत्तराविकारी ने हस्तिनापुर होड़ दिया, और कीशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि (कहा जाता है) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी। यह ज्याख्या अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दिख्य पद्माल को लाँच कर ३०० मील से अधिक परे कौशान्वी तक जाने की आवश्यकता न थी। स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोआव का सारा उत्तरी माग छोड़ने को बाधित हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पद्माव की तरफ से दवाव पड़ने के कारण ही वाधित हुआ था।" ( प्रा॰ अ॰ प्र० २८५ )।

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमित हैं। उन दिनों उत्तरपिछ्झम के राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था १ नाग लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के आकान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अकारण ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की "संक्रिम लड़ाई" थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पञ्जाब के राज्यों विषय में "फिर बहुत कम सुनाई देता है"। ठीक उल्टी बात है। सिकन्दर के समय हम पञ्जाब में उन्हीं आर्य्व राष्ट्रों—अभिसार खुद्रक-मालव शिवि आदि—को फलता फूलता पाते हैं। सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिवदों के समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में इम बज्जाब के राष्ट्रों—गान्धार केकय मद्र आदि—की समृद्धि और सम्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते।

पारिसयों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या धौर संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्जाय के राष्ट्रों की निर्धेतता स्विषक थी, धौर तक्षशिक्ता में नागों का उत्थान भी क्षियक। यह कहना ठीक नहीं है

१, प्रां० ४० ए० २०३।

कि जनमेजय ने नागों को इरा दिया तो भी उत्तरपिछिम में वे बने रहे । धनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्तशिला पर खढ़ाई कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण नहीं है।

फलतः क्रुरु राजा जब 'गङ्गा-जमुना दोष्माब का सारा उत्तरी भाग झोड़ने को बाधित हुच्या था' तब 'यञ्जाब की तरफ से दबाव पड़ने' का कोई प्रश्न ही न था। झान्दोग्य उपनिषद् में मटची (लाल टिड्डी) के लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है—

मटचीहतेषु कुरुवादिक्या सह बायपोचस्तिई चाकावता हम्यझामे<sub>ः प्र</sub>प्रहात्तक डवास ॥१॥ स हैम्यं कुरुमाचान् कादम्यं विभिन्ने तं होवाच । नेतोऽम्ये विकम्ते वण्य य म इस उपविदिता इति ॥ २ ॥ ( का॰ ठप॰ १.१० )

हत शब्द से दुर्भिन्न की भयंकरता स्चित होती है। हस्तिनापुर को बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाद भी अकेती असम्बद्ध घटना न रही होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों और फसलों को बहा कर दुर्भिन्न को और भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा। (मिलाइए रा॰ इ॰ पु० २३)।

### # १६. उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाश

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मूल खापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;— भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार- और व्यवहार-पद्धित में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उनहें दूसरी जातियों से और संस्कृत तियों से पृथक् करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में खापित और प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मृत प्रान्विदक और वैदिक कालों में है, किन्तु छन युगों में आभी वह तरल द्रव-रूप प्रतीस होती है, इस युग में वस की ठोस युनियाद पड़ती है, इस का व्यक्तित्व मूर्च रूप बारण करता है। गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रयाओं संस्थाओं और व्यवस्थाओं (constitutions) एवं पद्धतिओं और परिपाटियों को श्वापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, छन के समय तक एक धम्मो सनातनो जड़ पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था। वे पोराण्यक पंडितों और पोराण्य ब्राह्मणों की बातों को आदरपूर्वक छड़न करते हैं।

वैदिक और प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उसाद कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, और इस प्रकार भारत-वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और जो जातियों और सम्यताओं के अनेक सम्मदों और कशमकशों को मेल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता।

वैदिक आयों के जीवन के लिए कोई बँघे हुए नियम न थे। वह एक तहण स्वाधीन प्रतिमाराली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के अकृते लेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन-वर्षों ने उस के वंशाओं के लिए प्रयायें और संस्थायें बना दीं। जैसे वे बोले वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया बही अनुष्ठान बन गया। वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल सारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन और वर्गीकरण, झानबीन और काटझाँट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रयायें और परिपाटियाँ

१, जातक ४, १४८; सु० नि० ब्राह्मण्यस्मिक सुस्त (१६) की क्रम्युगाथा; इत्यादि ।

कान्न ( वर्ष-व्यवहार ) संस्कार और संस्था का रूप घारण करती हैं। किन्तु कत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम व्यन्ध अनुवाबी की तरह कते बनाये नमूनों पर पकी पकाई हैंटें नहीं रखता जाता। वह एक स्वतन्त्र उत्ताद काशिगर की तरह काटता तराशता चार ढालता है, और स्वयं नई रचना भी करता है। उस के लिए वैदिक चार्य जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशिक न केवल उत्तर वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के चन्त—इंटी शताब्दी ई० के चारम्भ—तक स्पष्ट बनी रहती है। इत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान का चारम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रावेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं।

#### \* १७. कम्बोज देश

कन्बोज देश की ठीक शिनाकत करना प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक गुत्थियाँ सुलमाने के लिए, विशेष कर आर्थावर्त्त ईरान और मध्य परिया के पारस्परिक सन्वन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातस्ववेताओं को उस में सफलता न हुई थी। वि० स्मिय एक नोट में लिखते हैं कि फूशे (Foucher) ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है—आइकनोप्राफ़ी न्वीक (बौद्ध प्रतिमा-कला) ४० १३४; किन्तु कम्बोज लोग विब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोलो की बात स्मिय ने डा० मियर्सन की टिप्पणी, ज० रा० ए० से।० १९११ प्र० ८०२, का प्रमाण दे कर दर्ज की है। डा० मियर्सन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के श्वतिर्गतिकर्मा कम्बोजनेव भागते

१, श्र॰ हि॰ ४० १३६;।

विकारों स्वस्य आर्था भाषन्ते (निकक २. १. ३. ४)—इस निर्देश की छोर ध्याम दिलाया है, और वह दिखलाया है कि शन्ति या शुदन धातु चलने के कर्ष में खब कारसी में बर्चा जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले हैं, और उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-आहरण में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है।

यास्क के उक्त निर्देश की छोर बियर्सन से भी सात बरस पहले, दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक जन्य (लाइपजिंग १९०४) में, जर्मन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के छातिरिक्त उन्हों ने वहाँ जातक (६, प्र०२१०) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत की बी—

कीटा परंगा डरगा च भेका इन्दा किर्मि सुरुकति मिक्सका च। पुते हि धम्मा सनश्चिकपा कम्बोजकानं विश्वया बहुम्नव्॥

श्रीर इस के श्राधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज स्नोग प्राचीन ईरानी विश्वास के श्रनुसार ज़हरीले—शहरमनी—जन्तुश्रों को मारना अपने धर्म का श्रंश मानते थे।

कुहन के उक्त लेख की तरफ निरमान ने ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ की दूसरी जिल्द (१९१२, पृ० २५५) में ध्यान दिला दिया था । किन्तु सन् १९०४ ध्याया सन् १९११-१२ के बाद ध्याय तक किसी ने यह निश्चय करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज था। ध्यिकतर विद्वान् इस बीच कम्बोज का ध्याय गोलमाल तरीके से पूरबी ध्याप्तानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी ध्याप्तानिस्तान का कीन प्रदेश है काकिरिस्तान शब्द तो पुराना किया —चीनियों का कि-विन् है। तब लमगान शब्द सम्याक है। तब निमहार शब्द नगरहार है। तब ध्याप्तिनी-तीराह से मुलेमान तक का कोई प्रदेश शब्दी, बह भी प्राचीन

पन्ध है। तब चितराल ? लेकिन वह अफराानिस्तान में नहीं है। उसी प्रकार वाशिस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उद्दोबान और प्रकरायती है। तब वर्खा ? किन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफराानिस्तान है, और ठेठ अफराानिस्तान में नहीं है। जब हम अफराानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनास्त करने के खिए टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है।

इस गालमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है।

महामारत द्रोखपर्व ४.५ में कहा है-

कर्ष रावपुरं गरवा काम्मोबा निर्वितास्त्वमा।

इस के खाधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (=कूश्सीर के दिक्खन आधुनिक राजौरी) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था (रा॰ इ॰ पृ० ९४-९५)। प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनास्त को स्वीकार कर सिया है (अशोक पृ० ३१); उन का कहना है कि दारयनह का जीता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज नहीं है।

वानों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट अक्ते की अनिश्चित व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी क्पेझा कर के यह मनमाना कैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पुँच-भिन्मर की उपत्यका अभिसार कहलाती थी के और पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाएडवों की तरफ से लड़ने का महाभारत में उल्लेख है (१६४), इस लिए महाभारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता। समूचे संस्कृत वाक्मय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगालार अभिसार पाया जाता है, और यह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है। अभिसार और कम्बोज कमी समानार्थक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिम सीमा पर माना जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान इसे जेहलम नदी के पूरव और

<sup>3.</sup> जीचे § 1२० ।

करमीर के दक्किन ठेठ पञ्जाब में उतार साये हैं! अर्थात पूर्वी गान्धार के भी पूर्व और केक्य के ठीक उत्तर ! फिर बिसकुल मनमाने ढंग से वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्त व्यव और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापर्व अ० २८ में अर्जन के विग्विजय-अकरण में दार्व अभिसारी उरशा (गरात पाठ उरगा) करनेज सब का अलग अलग उल्लेख है। यदि करनोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुवंश सर्ग ४ में रघ के कम्बोज जीतने के बाद हिमासाय पर चढ़ने ( ऋोक ७१ ) और फिर किरातों किसरों को जीत कर भारतवर्ष में उतरने ( ऋोक ८० ) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघ दक्खिन सं हिमालय चढा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरना ! डां० रायचीधरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपढ़ों के बग में कश्मीर भी गान्धार महाजनपर के अधीन था । किन्तु यदि कश्मीर के दक्तिम और पच्छिम का छिभात और हजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज कहते हैं-स्वतंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन किये बिना करमीर तक किस रास्ते पहुँच सकता बा, यह असंगति उन्हें नहीं दोख पढी।

सब से बढ़ कर करमीर के किसी प्रदेश की शिनास्त करते समय कल्हण की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरंगिणी तरंग ४ में राजा मुकापीड सितादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है (अप्रोक १६५), किन्तु कल्हण ने उन्हें करमीर के उत्तर (१६३) रक्खा है, जब कि ये विद्वान करमीर के ठीक दक्खिन उतार साथे हैं! राजौरी का

<sup>।</sup> इस है क्रम ह

प्रदेश समितादिस्य के शहां क्योंट-वंश-शापक दुर्सभवर्धन के समया से कश्मीर के क्योंच या; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की समितादित्य को कोई ज़ंकरत न होती।

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतांगिकी के उस प्रकरण के ही सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु×स्वार या तुस्वार देश का नाम है (१६५), फिर सुम्मुनि नामक तुर्क राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ कम्बोज का अर्थ नहीं पूर्वी अक्षराानिस्तान किया है । किन्त पूरवी अफराा-निस्तान करमीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है । करमीर के ठीक उत्तर दरद लोग हैं: और पिछ्झम. क्रम से डरशा, पश्चिम गाम्धार ( पुष्कगवती ) तथा कपिश । दरवों का उक्त प्रसंग में जलग उल्लेख है (१६९) । करमीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक विसरात का ही पुराना नाम आज्ञात था. भौर वह है भी करमीर के उत्तरपश्चित्रम, तथा तुस्तर देश (बद्छशां) से ठीक लाग हुआ। इस लिए सन १९२८ ई॰ में रूपरेका की कम्बो न-विषयक टिप्पणी में भैंने कम्बोज को चितराज मानने का प्रस्ताब कब मिनक के साथ किया था। किमाक इस कारण कि चितराक्ष के निवासी मृजतः दरद से यशपि कवं उन में थोड़ा मिश्रसा है। भारतवर्ष की जातीय मुमियों का अध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के चेत्रों से शाय: मिसते हैं। इसी से, चितरात यदि कम्बीज होता, ती वह दरव-देश का एक अंश माना जाता: पर वैसी बात नहीं है 1 वितराल की बोजी बेतार में और वहाँ के निवासी को लोगों में दरद के अतिहिक गरुवा मिनगा है। गृल्वा बोलियों और जाति को पहले मैं मारत की सीमा के बाहर समस्ता आ

१ दे० अपर ह १०।

किन्सु सम् १९३० में जब मैं स्वरंश के लिए भारतवर्ष की जातीय मूमियां की विविधमा करने लगा, सब मुमें यह स्था कि कहीं गृल्या प्रदेश ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है। गृल्या प्रदेश करमीर के सीचा उत्तर है; और तुस्तार देश जहाँ वितरास की केवस एक मोक को कृता है, वहाँ वह गृल्या-सेत्र की समूची परिद्या सीमा के साथ साथ चला गया है।

रष्ट्रवंश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उक्लेख है। स्वितादित्य के उत्तर-विविजय की विवेचना से असे कम्बोज का जो कार्थ सुमा था, रघ के दिग्बिजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट और पक्का कर दिया। यही नहीं: गल्चा-चेत्र को कम्बोज सानने से यह विकट पहेसी भी अलम गई कि कालिवास ने क्यों कम्बोज के ठीक दक्किनपूर्य गक्का का उल्लेख किया है (रचुरश ४, ७३) । गुल्बा-चेन्न की पूर्वी सीमा सीका (बारकन्द) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीका और मंगा का क्रोत एक ही था-धनवतप्त सर। सीता उस के उत्तर हरक से निकलती थी. और गंगा पूर्व तरफ से । इस प्रकार उस सर के उसर से प्रदब परिक्रमा करने से रघ की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के स्रोत पर बहुँच सकती थी। क्वालिदास का समित्राय करमीर के उत्तर की किशब-शंमा (कृष्या), उत्तर-शंगा (व्यव की साला सिन्व) या उत्तरगंगा की एक शासा के स्रोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमासब की शर्भ-अंक्रमा के नीचे हैं, किन्तु कातिवास के वर्णन के वातुकार रख् की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी और किमरों को जीतने के बाद उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमाशव से अभिप्राय वहाँ गर्भ-श्रमका से कारकोरम सकता तक के पहाकों से हैं।

१. वसुवन्ध-- अभिधर्मकोष ( राहुक सांहत्वायन-सम्पा॰, काशी १६८८ ), १. २७. व्यान च्यांक १, ४० १२-१२।

प्रसंगवश वहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सन्यन्धी विश्वास भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता। इस विश्वास की कुछ बुनिबाद दीस पढ़ती है, और अनवतप्त सर को इस आधुनिक नक्रो पर कन्दाजन अंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दक्खिन बतरती मानी जाती थी. और सीता उत्तर। बिंदु स्वोक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( glaciers ) पर उक्त बात ठीक घटती है-सिन्धु उन के दक्किन और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु बंद्ध और गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें आध-निक भुगोलशाक्षियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और कारकोरम की अनेक नवियों के प्रस्तवण-बोत्र गलों के रास्ती की पैथरीली रचनाच्यों (moraine formations) में परिवर्त्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की जोरकुल (विक्टोरिया) मील का पानी पूरव और चकमकतिन का पण्डिम-भाजकल से ठीक उलटा—बहता रहा हो । इस दशा में क्या यह सम्भव नहीं कि कारकोरम के गर्लों से पूरव तरफ प्राचीन काल में कोई धारा बहती रही हो जिस के विषय में यह अम रहा हो कि वह गंगा की उपरती घारा है ? वैसे भ्रम को हम अन्य विश्वास नहीं कह सकते:--सन् १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-स्तोजी किन्धुप के ब्रह्मपुत्र-वृत का समुचा रास्ता टटाल न लेने तक आधुनिक मूगोलवेसा यह निश्चव से न जानते थे कि तिन्यत की भारूपो महापुत्र की रुपरती धारा है या इरावती या साल्वीन की। यह भी बाद रहे कि इस अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं. वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पडताल अभी तक नहीं हो पाई। भविष्य की पडताल से क्या मालस हमें

१. ब्रिटिश विश्वकोश, १६ संस्कः, क्रि॰ २०, ४० ६२०।

प्राचीन बारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारया क्सी रूप में मिल जाय जिस का उपर निर्देश किया गया है ?

कम्बोज से ठीक पहले कालिबास ने हुगों का उल्लेख किया है। हुगों का प्रदेश तब बच्च की दो घाराओं—बचाब (आधुनिक बच्च) और अक्साब (आधुनिक अक्सू वा मुर्गाब)—के बीच का दोचाब—पारसी लेखकों का हैतज, और अरबों का बुत्तज प्रदेश—बा, सो विद्वान लोग निश्चित कर चुके हैं। आजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस प्रकार समूचा गृल्चा चेत्र ही कम्बोज बा, सो ठीक निश्चित होता है।

किन्तु यास्क मुनि ने २५०० बरस पहले कम्बोओं की बोली के विषय में जो बात जिली है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता है? चितराल की खोबार बोली में वह मुक्ते कहीं न मिला! किन्तु गृत्या-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुक्ते रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब मैंने देखा कि डा० प्रियर्सन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मा० मा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से बस्ती के सिवाय अन्य सब के उन झोटे झोटे नमूनों में भी शनति बातु आज भी गति के अर्थ में मौजूद है! शिस्नी या खुरनी में सुत=गया (१० ४६८), सरीकोली में सेत=जाना (४०३), स्मृत=गया, सेत्स=जाऊँगा (४०६), खेबाकी या इरकाशिमी में शुद=गया (५००), मुंजानी या मुंगी में शिका=जाना (५११), और युइद्गा में शुई=गया (५२४)।

कृष्णस्वामी पेवंगर—भारतीय इतिहास में दूव समस्या, दं० ग्रा०
 १६१६, ए० ६१ प्र।

वश्करों होग भी इसी ताजिक जाति के हैं जिस के गुल्या; और मियरींग का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी । हम ने देखा है कि आधुनिक भाषाचों के सेत्र प्राय: प्राचीन जनपदों को सुचित करते हैं। तब बद्खशां भी कम्बोज में सम्मितित था ! किन्तु बरकशाँ का नाम तुलार-देश प्रसिद्ध है, भीर कल्ह्या ने उक सम्बर्भ में उसे कम्बोब से आवाग गिनाया है। यो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इस यह जानते हैं कि तुन्धार जाति णज्ञ वदस्त्रा और पामीर में दूसरी शतान्दी ई० पू० में आई वी<sup>2</sup>, और तथी से वे देश तुकार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलक का नाम बाह्रीक था, और पामोर का कम्बोज—स्रो हम ने कमी देखाः किन्द्र वर्षस्याँ का नाम तब क्या था ? पामीर खोर बदकशों की भाषा और जाति तब एक थी, इसे देखते हुए इम इस परिस्हाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बद्ख्शा भी सन्मितित था,--क्योंकि कन्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह स्थापना महामारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ कीर २.२८. २२-२३ में ) काम्माजवाद्वीकाः का नाम उकटा एक इन्द्र में जाता है: कम्बोज में यदि बदकशौँ सन्मितित रहा हो तो उस की सीमा वाह्योक से लगती थी । तुस्तर जाति के कम्बोज में या बसने से वस जनपद का तुस्तार नाम पड़ गथा। धीरे भीरे तुस्वारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुस्वार नाम केवल बदरूरा का-अहाँ तुलारों की राजधानी थी-रह गया, और पूरवी भाग-पामीर-के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीम कम्बेल भी बही है। बसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी मूली न गई वी सी निम्न-र्किश्वित मसिक फारसी प्रश्न से समित होता है-

१. वहीं, ए० ४४६।

२. जीचे हु 14२।

"सागर् सहत्त्वर दिसास् वस्तर् हे साँसस् वस्त ध्रम गीरी----चर्क स्वस्नार्गं, दोषम सम्बोध, सोषम सर्झास करमीरी ! हो सप्तमार्गं दीसाँ मीसायन्, हो सम्बोध कीमा मीसायम्, हो सरमीरी नमी सायन् बस्ता सन्दोदी दिसमीरी !\*

अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फारिस के किन ने जो श्रांब प्रकट किने है, उन से सहमत हुए बिमा भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ो-सियों का भौगोसिक कम एसे ठीक सासूम था।

मेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्वों तिब्बत में सममती है उस का कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पाभीर प्रवेश तिब्बत के ठीक पिछ्रम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाब प्रतीत हो सकता है। महामारत ७,४,५ का जो प्रतीक डा॰ रायचौधुरी ने उद्धृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर जाता था, या वहाँ राजपुर का अर्थ है राजगृह। य्वान् क्वाक् के समय भी बलस की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थी , और वह कभी समूचे कम्बोज देश को राजधानी रही हो सकती है। ध्वान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगृह-गिरिजज मगय का नहीं प्रत्युत केकय देश का आ?, और उस के प्रवासियों ने बलस में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है।

बा० रायकीघुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन् १९३० के अन्त में किसी भी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुढ़ हेमराज परिस्त ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर किस्तो महामारत की एक प्रति

इस एव के जिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौने एम्. ए. एक्. टी. का अनुगृहीत हूँ।

२. व्यास न्याक् १, ४० १०८।

इ. दे**० सपर ह १४**।

मिली जो धन्दाजन ८-९ सी बरस पुरानी है। सन् १९६२ के धारम्भ में नेपाल जाने पर मुक्ते राजगुरु महोदय की कृपा से वस के विषय में सब जान-कारी प्राप्त हुई। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोशों से वह प्रति मुक्त है। कर्या का दिग्वजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया है।

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्विजय के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ—उत्सव-संकेत और किन्नर—भी पहचाने गये, और फिर जब मैंने महामारत में अर्जुन के उत्तर-दिग्विजय की इसी अभिप्राय से जाँच की कि देखें मेरा किया हुआ कम्बोज का अर्थ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनास्त को पूरी समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक और प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया गया?।

प्राचीन उत्तरापत्र का भूगोल कम्बोज की चक पहचान से उत्तरोत्तर अधिक त्पष्ट होता जा रहा है।

त्री० तोमास्नेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से राल्वा मुंजानी बोली जनस्ता की भाषा के सब से व्यक्ति नजरीक है । यदि यह बात ठीक हो तो व्यवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपर का उत्य हमारे बाक्मय के व्यनुसार पहले-पहल नौबी-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुवा। उसी समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा जरयुक्त अकट हुए। कम्बोज उस बुग में आर्यावर्त और ईरान के बीच सामा देश वा। हम वैस्त चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाबा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानो वर्म का व्यनुयायी सिद्ध किया था। यदि जरयुक्त का कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो व्यवस्ता

दे॰ बीचे क्ष २८।

२. सा० भा० प०, १०, ४० १०३।

बाक्यय में बार्यावर्ष और ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, धन की भी सुन्दर क्याख्या हो सकेगी। भीर तब जरश्रकी धर्म के उद्भव भीर विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा।

## # १८. माखुद भारत का पच्छिमी जगत से सम्पर्क

वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पिछ्छमी जगत् से व्यापारिक और धन्य सम्पर्क रहने कं अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना अपर ( \$ १२ ) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह महाजनपद-यूग में वैसे चिन्ह भौर अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में दवीं-अवो शताब्दी ई० पूर से तो भारतवर्ष का बायुल कानान खादि पच्छिमो देशों सं ब्यापार चलते रहते की बात सर्व सम्मत है।

बावेद-जातक ( ३३९ ) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी एक कौए को पक्द कर बावेक-रट (बावुल देश) में ले गये। उस समय बावेर में पंछी न होते थे ( तरिंम किर काले बावेररदे सक्ता नाम नऽत्य ) । वह देसाबर का की बा (दिसाकाक) सी कडापन (कार्षापण) में थिका ! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक हजार कहापन में विका। इस कहानी की जह में कुछ सचाई जरूर है, इस का प्रमाण यह है कि बाबुली भाषा में मार का बाचक राज्य तुकी या जो तामिल वेगे का रूपान्तर है। इसी प्रकार जावल के लिए वहाँ जा राज्य या वह तामिल ही या, और श्राम्य कई बस्तुओं के बिए भी। इस से यह भी सिद्ध है कि ये बस्तुएँ वहाँ दाविक भारत से जाती थीं।

किन्त आर्थावर्त्त के साथ भी पिछल के सामी राज्यों का व्यापार-सम्पर्क होने के निरिचत प्रमाण हैं। ग्रतप्य मान्नए में जलसावन को कथा है: वह कथा बहत देशों के वाक्सय में पायी जाती है, पर मूलतः वह बाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३. २. १. २३-२४) में सब से पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग असरों के लिए हुआ है। संस्कृत वैवाकरकों के अनुसार म्लेन्ड का

शर्थ अन्वतः बोली बोलना है, श्रीर उस धातु की निककि कह्बों ने न्ले (न्यान होना, मुरमाना) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निक्षित्र वैसी हो कल्पित है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग सित्रों श्रीर शहों के संकर सं पैश हुई जाति हैं; बास्तव में म्लेच्छ ,धातु में एक विदेशी शब्द त्रिया है; बह उस सामी (सेमेटिक) शब्द का क्रपान्तर है जो हिन्नू (यह शियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेंक बोला जाता है। सस्कृत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अर्थमागधी में वह मलिक्स और मिलक्स ही रहा है। सामी मेलेंक शब्द का वर्ध है राजा। शातपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेलवा हेल्वा बोलते थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्रुर भाषा के हन्दंलींका: (परमारामा) का क्रपान्तर हैं । इस प्रकार असुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्रुर लोगों का श्रीर म्लेच्छ उन के राजाओं का वाचक था; बाद में वे शब्द विस्तृत अर्थों में बर्ले जाने लगे जैसे अब यवन शब्द वर्ता जाता है। जायसवाल के इस मत को भग्रहारकर ने भी स्वीकार किया है?।

अरह्युरों के साथ आर्यावर्त के सम्पर्क का एक बड़ा प्रमाण दोनो देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना से मिलता है। वंकटेश बापूजी कंतकर का मत है कि मारतबासियों ने देव (फिलित ज्योतिष) भले ही यूनानियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और यूनानी दोनों ने अरह्युरों से सीखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है। सूर्यसिद्धान्त (१,२—४) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक असुर ने बढ़ा तप किया जिस से

<sup>1</sup> जार्टशिपुट, ६८ ( १६१४ ), ४० ७१६-२० ।

२ | किर स्था॰ ए॰ १४४ ।

वसंत्र हो कर सूर्य भगवान् ने उसे महों का बरित वतलाया । उसी भयासुर के तप के निषय में शाकल्योक प्रवसिद्धान्त में क्रिका है---

> मूमिकबाहादरोऽज्ये बंकायाः शक् च शासमञ्जे । मयाच प्रथमे प्रश्ने सूर्ववाक्यमितं भवेत् ॥

> > ( १, १६८ )

व्यर्थात मय ने शालमल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा-न्तर-रेखा भूमिपरिधि की 🕴 वर्धात् ३०° पूरव है। आजकत बाबुल और लंका का अन्तर ३१°१५' है. पर कारदी और अश्वर कोगों के पुराने तलांश-मान के अनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि शालमलदीप बाबुल देश का नाम था। ८५- ई॰ पू॰ में उसे काल्दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्हार साम्राज्य की नींव डाली थी; केतकर का अन्दाज है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुक देश शाल्मक कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के घरशुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तप्रन्थों की रचना के समय ( तीसरी-इठी शताब्दी ई॰ ) मयासुर को एक अश्लर महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष बोनि का जीव। महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मबासुर की बनाई कही गई है। अश्शुर लोग न केवल ज्योतिव में प्रत्युत बास्तुविधा (स्थापत्य, भवननिर्माण-कला) में भी बढ़े प्रवीण थे, और भारतीय आर्थी ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीला था. यह इस से प्रतीत होता है। सिद्धान्त-प्रम्थों के समय मयासर को कत-युग के चन्त में हुआ माना जाता था. किन्तु वास्तव में वह कब हुचा वा सो जानने के बिए अभी तक कोई साधन नहीं है। शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि प्रक

<sup>्</sup>र इंडियन पेन्ड फ़ीरिन कीनीकोजी ( मारतीय और विदेशी कावगवना ) ज्ञ- वं- रा- प- सो०, सं- ७२ च ( जितिक कंक ), १६२६, ए- १२६-६२ ।

सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु नवासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रयास नहीं है। इस प्रकार मबासुर-विषयक अनुश्रुति नहीं दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती।

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी विखलाई है कि भारतवासियों ने उम्रत ज्वोतिष जैसे ध्वरशुरों से सीखा था, वैसे ही धारम्भिक काल में पहले काल्दी लोगों ने भारतवासियों से उयोतिष का मान पाया था। धार्यांवर्त्त का सब से पहला पञ्चाम वैदिक वश्रम था। उस के बाद हमारे देश में आर्थ पथ्यम खला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा । केतकर का कहना है कि काल्दी और मिस्न में ८ वीं शताब्दी ई० पू० से खलने वाला नवोनस्सर का पञ्चाम ठीक वही है । यूनानी ज्योतिषी मोलमाय की गणना उसी मधोनस्सर-पञ्चाम के अनुसार थी। और क्योंकि वह धार्यांवर्त्त में काल्दी और मिस्न की अपेका चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए धार्यांवर्त्त से ही उन देशों में गया।

ज्योतिष-शास से बितकुत अनिमन्न होने के कारण मैं केतकर की स्रोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकना हूँ; साधारण रूप से बन की बार्ते बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं।

जायसवास ने सुप्पारक बातक (४६३) के भौगोसिक झान से भी वहीं बात सिद्ध करने की चेच्टा का है। उस जातक की जतीतबरमु यह है कि भवकच्छ के कई सो ब्यापारों एक जहाज़ ले कर और सुप्पारक नामी एक जादमी को जपना निम्बामक निमुक्त कर महासमुद की यात्रा को चले। सात दिन की जच्छों यात्रा के बाद उन्हें जकाजनात का सामना पड़ा जिस ने उन

<sup>1. 487, 40 100-118, 1441</sup> 

की नाय को प्रकृतिसमुद्र ( अक्ट्रों महासागर ) के तस पर वार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ सुर ( उस्तरें ) की की नाक वाली आव्या-कर मान्निला हुविजयाँ सगातीं थीं । सुप्पारक ने बतलाया कि वह सुरमाल समुद्र हैं । उस समुद्र में क्या पैदा होता था । उस के बाद वे जागिमाल समुद्र में पहुँचे जो जलती आग या दोपहर के सूरज की तरह वमकता था । उस में सोना पाया जाता था । किर दीवमाल समुद्र आया जिस का पानी दूध या दही की तरह मालकता था, और जिस में चौदी पाई जाती थी । किर कुसमाली समुद्र आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुरा। के खेत की तरह था, और जिस में से नीलम निकाला जाता था । उस के आगे वे नकमाल समुद्र में पहुँचे जो नक के थन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था । अक्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं और चोर हाक्क करती हुई गिरतीं थीं । सुप्पारक ने बताया वह बलमानुस समुद्र हैं, जिस में पढ़ कर लीटना असम्भव हैं । उस नाव पर सात सौ आदमी थे, जो सब यह सुन कर विल्ला उठे । किन्तु सुप्पारक सर्व बोधिसक्त था, और अपनी सबिकरिय ( सस्य-किया ) से उस ने नाव को वापिस किया ।

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः और और कारखों से पड़े होंगे, और उक्त ज्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लासबुमतकड़ों के बना सीं। आयसबाल उन नामों की ज्याख्या यों करते हैं। सुरमाली समुद्र खाधुनिक कारिस-साड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने बाले बाबुली लोग मस्स्य-मानुव को अपनी सम्बता का विभावा मानते और पूजते थे, और सुर भी एक बाबुली देवता वा जिस का नाम राजा सम्मुराची (सग० २२०० ई० पू०) के अभिलेखों में पाया गया है। दिनमाल आधुनिक साल सागर है, जिस में दही सी मोटी मोटो गाड़ी चीज तैरती है, जिस के रक्त के कारण आजकत उस का नाम साल सागर हुआ है। अगिमास उन दोनों के बीच खदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा। धीया समुद्र

कुरामाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; इस से नील नदी के निकास के देश और कुराद्वीप के तट-समुद्र का अभिप्राय है। पुराखों 'में कुराद्वीप में नील नदी की चरपत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नृत्विया को कुराद्वीप मानना चाहिए। पुराखों के कुराद्वीप के वर्णन का अनुसरण कर के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। नृत्विया का नाम कुराद्वी। वहाँ कुरा लोगों के राज्यकाल के समय से ही पढ़ सकता था; कुरों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था सो वहाँ के अभिलेखों से सिद्ध हो चुका है। नक्नाल समुद्र का अर्थ जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा। आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहन्द थी जो लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, और इस प्रकार 'मू'-मज्यसागर और लाल सागर को नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में ज़रूर थी, पर ई० पू० की पहली सहस्राज्दी में—६०९ ई० पू० तक— म रही थी। वलमानुक समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, और जायसवाल के अनुसार इस का अर्थ 'पू'-मण्यसागर का पूरवी भाग है'।

धन्त में मारतीय और रोवाई विषयों में परस्पर जो समानता है (ऊपर क्ष १४ ड) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीय खाल में सम्पर्क मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध कलटे रूप में दूसरे बहुत से विद्वान भी मानते हैं। कर्निगहाम का कहना था कि रोबाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सौ भील पूर्व जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पिक्षम तरक भी । मिस्र और रोबा का प्रस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा मारतवर्ष और रोबा का १००० ई० पू० से निश्चत रूप से माना जाता है ।

१, ज० वि० ग्रो॰ रि॰ मो० १३२०, ए॰ १३३ प्र।

२, कीइन्स स्नॉव पन्स्वेंट इन्डिया ( प्राचीच भारत के सिक्के ), ए० ११-

टेलर—मात्कावेट (वर्षमाका), वि० २, ४० ६१४।

#### # १९, पीर-बानपद

जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावर्त के राज्यों में पीर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी । उन की युक्तियों में से एकं यह भी है कि रामायण (सग० ५०० ई० पू०) खादि में बीरजानपदः या पीरः और जानपदः शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस लिए उन का अर्थ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए। लाखेल (नीचे 88 १५१, १५३) के अभिलेख में भी राजा के पीर जानपद को अनुप्रह या कानूनी रियायतें देने का उन्लेख है।

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसक्की नहीं हुई। प्रो० विनयकुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक सस्या मानना गलत है, रामायण आदि के उल्लेखों में केवल जातोकवचनम् है, और वे उल्लेख सथा आरवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुचां के राजनैतिक विन्तन का सामान्य प्रजा-सत्तापरक उम्मान सूचित करते हैं, अधिक कुछ नहीं । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वाला है, प्रां० सरकार की आसोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल को स्थापना कुछ और वातों पर भी निर्मर है, जिन्हें आसानी से नहीं उद्दाया जा सकता।

धन में सं भी सब से स्पष्ट बात बाह्यबल्डय-स्मृति की मध्यकालीन टोका मित्र मिश्र-कृत नैएनित्रेदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने बृह्स्पित का यह रलोक बद्धृत किया है—

१, हिं रा अ १०-१८।

२. पोक्षिटिकता इन्स्टीटच्यान्स पेन्ड थियरीज़ आँव वि हिन्दुज़ (हिन्दुचों की राजवैतिक संस्थार्वे और स्थापनार्वे). बाहपत्रिय १६२२, पृ० ७१-७२ ।

#### त्रामी देशम वर्ड्डमाल्लवडेक्च वरस्वरम् । राजाविरोधिधर्मार्थं संवित्तर्भं वद्गित तत् ॥

चर्यात्, प्राम चौर देश परस्पर मिस कर राजा के खिवकुद जो वर्ष-विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संदित्पत्र कहते हैं। इस से खिद्ध है कि समूचा देश (जनपद) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था।

उती लेखक का फिर कहना दै कि पौरः पुरवासिना समूह:- पौर पुरवा-सियों के समृद्द को कहते हैं---, और समृद्द शब्द हिन्द कानून की परिभाषा में एक संगठिन संस्था (निकाय) के अर्थ में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के अथ में। इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं। चरहेस्वर के विवादरकाकर में कास्यायन और दृहस्पति के मत उद्धृत हैं, जिन में गण पावरह पूरा ज्ञात जीए। चादि समृहस्य बरें। का, विशाज आदि के समृह पूरा का, समृहों के वर्म (कानून) का, और समृह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। समुहत्या नर्गाः का धर्म चरहेश्वर मे किया है--मिकिताः । फिर वीरमित्रीद्व में कहा है कि माम, पौर, गण और भेकि के लोग सब बर्गी होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन शिकाकारों के मत में पार एक समृह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। जमरकोष (२.८.१८) में प्रकृति शब्द के दो अर्थ दिये हैं--(१) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग. (२) पौरों को श्रेणियाँ। उस को टीका में चोरस्वामी उसी कारवायन का बचन उद्भृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं--अमात्य और पौर । अर्थात् जिस अबं में कात्यायन पौराः कहता है, वसी अर्थ में अमर ने पौरालां श्रेयायः कहा है । इस प्रकार पौराः की ब्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात समृहस्य पौर-यानी पौर निकाय है।

टीकाकारों को इस ज्याख्याच्यों को ज्यान में रख कर हमें धर्मराखों की गणाही पर विचार करना चाहिए। उसी देशमित्रोदय में मुद्दरपति का एक और क्ट्रारख है—

### देशस्वित्वासुमानेन वैगमासुमतेन वा । जिनते विर्वनस्तत्त स्वनहारकु बाध्यते ॥

इस में देश (जनपद) की स्थिति (ठहराव) का उल्लेख है; किन्तु स्थिति का अर्थ दिवाज करने का दिवाज बल पड़ा है, इस लिए इसे सन्दिग्ध बाव कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस रलोक में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है—

> वो आमदेशसवामां इत्या सत्वेन संविद्म् । विसंवदेशरो बोभावं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्॥ ( म. २१३ )

—"प्राम और देश के संघों की सचाई के साथ संदिद् कर के जो मनुष्य लोभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे।"

यहाँ देश (जनपर्) के संव और उस संघ की संवित् (ठहराव) का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिए है इसे व्यान में रखते हुए अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये—

> वातिबानपदान् धर्मान् श्रेचीधर्मारः धर्मेनित् । समीच्य क्रवचर्माद्य स्वचर्मे प्रतिपाद्येत् ॥

> > ( =. 81 )

बातपद वर्ग क्या जनपद के ठहराय नहीं हैं । देश के देवाज वार्य करता ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही मेगी-धर्मों का जल्लेख है, दूसरे देश-संघ की संवित् होती वी वह मनुस्कृति के ही उपरले उद्धरण से निरिचत हो चुका है। जीर समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए विना कैसे ठहराय कर सकता था ? धर्मशासों से और पहलं की अवैग्रास की गवाही है। कौटिल्य देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकमें (देश जाति कुल के संघों के समय का म विगड़ने देना) (ए० १७३) की विवेचना करता, और फिर माम-संघ धादि के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (ए० ४००)। जाति कुल और माम के संघों से उन की संस्थायें ही सममी जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश का संस्थास्व निश्चित नहीं होता ?

कौटिल्य से भी पहले की फिर गीतम वर्मसूत्र की गवाही है। अभिवादन और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि अपने से बय में छोटे हों तो इन के आने पर प्रशाम करने के बजाय हठ खड़े होना चाहिए, आर्थ बय में छोटा भी हो तो शुद्र को उस के आने पर उसी प्रकार उठना चाहिए, शुद्र भले ही अस्ती बरस से छोटा हो किन्तु यि वह भूत-पूर्व गीर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए (इ. ९—११)। यहाँ पूर्व: पीरः का आर्थ क्या 'भृतपूर्व शहराती' हो सकता है श अस्सी बरस से बड़े शुद्र के सामने उन्न में छोटा आर्थ उठे यह बात समक्त में आ सकती है, किन्तु उन्न में भी छोटे शुद्र के सामने जब आर्थ को एठने को कहा जाता है तब उस शुद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा सत्कार-भाजन बन जाता ! पीर संख्या के सदस्य के सिवाय यहाँ पीर का और कोई आर्थ नहीं हो सकता।

इन सब बार्तों पर भ्यान देते हुए मेरा केबल यह कहना है कि वैदिक भौर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिया। कोई न कोई संस्था करूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये। विम्बिसार का गामिक-सन्निपात क्या वही जानपव संस्था न थी । उस जुटाव के लिए सन्निपतन और उपसंक्रमण शब्द वर्षों गये हैं, जो पालि वाक्मव में हमेशा सुक्षंगठित संस्थाओं के जुटान के बिए प्रयुक्त होते हैं ( जैसे जातक, ४. १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्यागार में सनिनतन )।

समय दिश्वति चौर संवित् शब्द हमारे वाक्रमय चौर इतिहास में ठहराव-मूलक कानून के बाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यह किया है कि संवित् केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं॰ रा॰ २, पृ० १०६-७)। किन्तु इस छाश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते।

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में विश्वास वाक्मय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से मिली एक भिट्टी की मोहर ने उन के मत को आश्चर्य-जनक पुष्टि की है। वह मोहर सन् १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्त-युग की लिपि में लिखा है—पुरिकाणमजानपदस्य—पुरिका के प्रामों के जानपद की। आन्ध्रों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इं० आ० १९२९, पू० १३९-४०)। इस मोहर के आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना होगा।

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेष हैं जो कि नीचे §§ १४२ ऋ-१४३ अ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना चाहिए।

### # २०, भत्रियों श्रीर बासखों का संघर्ष ?

हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब माजब संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं के। भी मुफ्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ्त में ही जातभेद का विचार मान लेना बहुत स्वामाविक हो गया है। जहां माझ्या क्षत्रिय
कुटुम्बी या कुम्भकार धादि शब्द हों, यन का वार्ष विना विचार धीर विना
प्रसंग देखे बाह्य जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना
धाहिए। किन्तु बड़े बढ़े विद्वान् भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर
धेनसक जातक (३५३) की यह अतीतबत्थु है कि बनारस में जब बहादत्त
राज्य करता था तब तकसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्स आचरिम
(जगत्मसिद्ध धाचार्य) के रूप में प्रकट हुए; जम्युदीप के धनेक सतिम माग्रव
और बाह्य माग्रव यन के पास जा कर शिल्प ब्रह्म करते थे (जि०३, ए०
१५८)। माग्रव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माग्रवक (पंजाबी मुख्डा) धार्थात्
कुमार के धार्य में है; किन्तु अंग्रेजी धनुवादकों ने वहाँ मुक्त में ही क्षत्रिय
जात और बाह्यण जात बना हाली है! इसी प्रचित्त अम के कारण धायुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है।

जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रमविकास की अवस्थाओं का सब से अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नजर में पढ़ा है, हा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है। मैंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुक्ते ऐसा जान पढ़ता है कि एक आध जगह डा॰ मजूमदार भी प्रचित्तत अम में पढ़ कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वामाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग में फूटने लगा, तब चित्रयों और माहाणों में परस्पर संघर्ष रहा, माहाण अपने को सब से बढ़ा कहते पर चित्रय अन्हें अपने से बढ़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में कित्रय माहाणों से बढ़े माने जाते, किन्तु बाद में माहाण अपनी चतुराई और धूर्तता से बढ़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के जितने उदारहण दिये हैं, उन में से एक में भी मुक्ते वैसा संघर्ष नहीं दीका पढ़ा; बिक्क समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं स्रोजने पर भी नहीं मिद्धा।

वित वैसा संघर्ष होता तो बाह्यणों के पास ऐसा कीन सा साधन वा जिस से वे सित्रयों को पहाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशिक का उल्लेख करते हैं, पर चित्रयों को राजशिक से बाह्यण हूसरों को दवा सकते थे, या स्वयं फित्रयों को भी ? डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि चित्रय बाह्यण को बेटी को नहीं लेते, वे चित्रय और बाह्यणी या बाह्यण और चित्रया की सन्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु बाह्यण चित्रयों की बेटी को आदर-पूर्वक लेते और वैसा मिश्रित सन्तान को अपने में आदरपूर्वक शामिल करते हैं। मेरी विनम्न सम्मित में ऐसे उदाहरणों से बाह्यणों का नीची जात होना या चित्रयों बाह्यणों का संघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता। उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो कपरेला में लिखी गई है। और वह यह कि चित्रयों में अपनी कुलोनता और गोत्र-शुद्धि का भाव बाह्यणों से पहले उपजा, और बाह्यणों ने वह माव उन की नकत कर के तिया, बहुत देर तक बाह्यणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, और इसी लिए यह माव उन में एक जमाने तक पक्ता न हो सका। ऐसा होना सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंक चित्रय एक स्वामाविक ऊंची श्रेणी थे, जब कि बाह्यणों की श्रेण कृतिम थी।

# # २१. बढली का अभिलेख और पच्छिम मारत में जैन धर्म के मचार की पाचीनता

राजपूताना-म्यूजियम अजमेर में बढ़तो-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बढ़े बढ़े बाझी आचरों में निम्नतिखित खण्डित लेख है—

> बी साम मागवत चतुरसी तिवसे साक मिकें

चर्यात् "भगवान् बीर के लिए" ८४ वें बरस सें "सध्यमिका के "।"

शहेय श्रोमा जी ने मेरा ब्राझी लिथि की शिक्षा का श्रारम इसी लेख से कराया था। प्रा॰ लि॰ मा॰ प्र० २-३ पर भी उन्हों ने इस का उल्लेख किया. है। विद्वानों का व्यान अभी तक उस की श्रोर नहीं गया; किन्तु यह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल में पिच्छम भारत में एक बाकायदा संवत् की सत्ता सिद्ध करता है। उस ग्रुग में दो ही संवतों के रहने की सम्भावना है—वीर संवत् या नन्द सवत्। यदि ८४ वा बरस बीर संवत् का हो तो महाबीर के बाद की पहली ही शताब्दी में, श्रीर यदि नन्द संवत् (दे० नीचे अ २२ खो) का हो तो बीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में मध्यमिका (जिसे चित्तीह के पास श्राधुनिक नगरी के खँडहर सूचित करते हैं) श्रार्थात् दिक्खनपूरब राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है। यह उस लेख से पायो जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है।

इस लेख का सम्पादन पित्राफिया इंडिका में हो जाना अभीड़ है।।

## २२ त्रैश्चनाक भौर नन्द इतिहास की समस्यायें

भगवान बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध और जैन अनुश्रुति भो हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है। स्थ० श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतिथों के तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक बृत्तान्तों का सम्मावित मूख पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनैस्टीब ऑव दि किस एव (किलियुग के बंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पोयों में प्रकाशित किया था

यह विसान के बादक मैंने बायसवास जी का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ़ दिलाया, और उन्हों ने घोजा की से बेच की काप मैंगा कर जठ विठ म्रोठ रिठ सोठ, १६३०, में वस का सम्पर्दिक कर दिया है।

(आक्सफर्ड, १९१३)। जायसवाल जी ने उस कार्य को और आने वटा कर पौराणिक के साथ बौद्ध और जैन अनुभूति के तथा अन्य सामभी के तुलना-त्मक अध्ययन से शैशुनाक और नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा ढाँचा खड़ा किया ( ब॰ बि॰ श्रो॰ रि॰ सो॰ १, प्र० ६७-११५ )। उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं और उन पर के समकालीन होटे होटे झमिलेखों का भी उद्घार किया ( वहीं, जि॰ ५, पृ० ८८ म, ५५०-५१: जि० ६, पू० १७३ प्र)। तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ अस्पद्दता धंघलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्यायें इल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुअति की उपेक्षा और अवहेलना करता, और इन गुगों का इतिहास केवल दिक्सनी (सिंहली) बौद्ध अनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, बह जायसवाल के बहत से परिशामों को स्वीकार नहीं करता। शैशुनाक राजाओं की प्रतिमाओं के विषय में भी बड़ा विवाद है। रूपरेका में मैंने जायसवाल जी का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक दुत्तान्त लिखा है: किन्तु मैंने उन की स्थापनाओं को आरजी तौर से ही माना है। कई विवादप्रस्त प्रश्नों के बिषय में मेरी तसल्ली नहीं हो पाई। इस इतिहास के बुँ धलेपन अस्पष्टता धीर विवाद की दर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी शैली का प्रयोग परीजित्-नन्द-काल के लिए भी किया जाय। इस युग के लिए पहले युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के युग के लिए उत्तर वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौब-जैन वाक्मय की सामगी पौराणिक सामग्री के श्रतिरिक्त मौजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम की हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ बुत्तान्त कमशः कित स्थापनाओं पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादमस्त है, सो संबोध में स्पष्ट करने का यह यहाँ किया जाता है। नीचे के प्रष्टों में जहाँ प्रत्य का नाम किये बिना जिल्ह का उल्लेख किया गया है, वहाँ जल कि ओल रिल सील की जिल्हों से कामिप्राय है।

### अ. मद्योत वंश का ब्रुचान्त पाटटिप्पणी के रूप में

पुराणों के उपस्थित पाठ को साधारण ज्याख्या के अनुसार मगध में बाईद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशनाक वंश ने राज्य किया ! किन्त प्रयोत वंश अवन्ति में राज्य करता था. और शैशनाकों का समकालीन था। जायसवाल यह ज्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति का विजय किया, तब अवन्ति का उत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिहास में धाया, वह वृत्तान्त मृत पाठ में एक कोष्टक में या पाइ-टिप्पणी के रूप में पदा जाता था। उसके अन्त में यह पाठ या---

> \*\*\*\*\*स ( स ? ) शुको नन्दिवर्धनः । प्रश्म तेषां वणः करूनं शिशनाको सविव्यति ।

यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनाक वंशज), और वह नन्दि-वर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिहिपिकारों ने यह न समम कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और नन्दिवर्धन को प्रचीत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समभ कर, प्रचीत वंश की मगध में शिशनाकों का पूर्ववर्ती मान विया. और उन के बतान्त को बाहदयों और शैशनाकों के बीच रख दिया।

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रचोतों के बृत्तान्त की पुरार्व-पाठ में मगध के कृतान्त से अलग रख दिया है। इस सुलमाने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है।

# इ. दर्शक = नागदासक ?

सिंहल की बौद्ध बातुमाति के दो मन्य बहुत प्रसिद्ध हैं-दीपवंस (= द्वीपवंश अर्थात् सिंहल द्वीप के राजवंश ) और महावंस । वीपवंस का संकतन अंदायन चौथी राताब्दी ई० में और महाबंस का ६ ठी राताब्दी ई० में हुण। माना जाता है। उन दोनों के हताब्द का आरम्भ सुद्ध-काकीन मगम के इतिहास से होता है। मगम से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुभुति भी सिंहक गई थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा।

विद्यमान दक्किनी बौद्ध (सिंहती और बरमी) अनुभृति में अज्ञात-शत्र के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दीपनंस में सदयी के ठीक बाद नागवासक है, किन्तु महार्यस और बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुसद और मंड, और तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनुभूति के प्रन्य दिन्याबदान में मुख्ड के बाद काकवर्णि का नाम है। पुराखों में अजातरात्र और उद्बो के बीच दर्शक है। जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दर्शक शिश्ननाग (= शैशुनाक), जिस में शिशुनाव साली विशेषका है। यह विशेषका सगाने की उस समय विशेष जरूरत थी. क्योंकि उस के समकाकीन विनय-पामोक्क ( बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दर्शक था। काकवर्षि भी दर्शक का ही विशेषस है: परासों के अनुसार ।शिश्चनाक का बेटा काकवर्स था। इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहना सकता है। यदि नाग-दासक=दर्शक=काकवर्धि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रति उसे रासती से जदबी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वणवासनदत्तम् से दरांक का कौशान्यों के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। प्राo देवदत्त रा० भरदारकर भी नागदासक और दर्शक को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बाव की प्रामाणिकता वन्हें स्वीहत नहीं है। ब्रुहों ने सिद किया है कि वर्शक को यदि अजातरात्र का बेटा माना जाय तो अस के मारी बैद्धी के समय बरवत कम से कम ५६ बरब का रहा होगा: इस दशा में ५७ बरस के बच में उस का दर्शक की बहन पद्मावती को व्याहना सर्वमा असंगत है. और सास ने अपने समय की रासत अहुमुति का अनुसरख किया है (का म्या पूर ६९-७०) । किन्तु वैसे स्वाह में असंगति सले ही रही हो. किताई तो कक न बी। उसी जमाने में अजातराजु से हार या जीत कर

भाये बूढ़े राजा प्रसेनजित् के साथ इस आवस्ती के मालाकार-सेट्टी की सोलाइ बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं ('जातक ३. ४०५-६ )।

बौद्ध अनुश्रुति में अजातशत्रु को पितृघाती कहा है, महावंस में जिसा है कि फिर बदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, और नागदासक तक यही पितृघातकता का कम बजता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इसजाम को भूठा मानते हैं, वह कई अंशों में खुद्ध के प्रतिद्वन्द्वी देवदन्त को सहारा देता था, इसी कारण इस पर यह इस-जाम सगाया गया होगा।

उस के वंशाजों के पिरुघात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी को गर्गसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र प्रन्थ है, उत्तटा वर्गात्मा कहा है।

## उ. अनुरुद्ध और प्रुएट की सत्ता

महाबस तथा बरमी अनुभुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुख्ड राजाओं के नाम हैं। दिन्मावदान में भी मुख्ड का नाम है। तिक्वती अनुभुति (लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी साममी के आधार पर तिक्वती भाषा में लिखी गई) में अजातराष्ट्र है बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की संख्या स्थित के हैंने है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध और मुंड बीनों गिने गये हैं। मुख्ड की सत्ता के हुत्तर निकाम, ५. ५० से, जहाँ उसे पाटिलपुत्र में राज्य करता किसा है, सिक्ट है। पुरायों में इन्त एस रेशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन की में दर्श के बजाब दर्श दी पाट है। पुरायों की बह रीति है कि गीया नीमों को छोड़ देते हैं, विरोध कर जहाँ ने एक ही पीढ़ी के स्थक हों—अर्थात कई माइवों ने एक के बाद दूसरे राज्य किया हो—, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला हेते हैं। पुरायों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बीद आनुकति

में केवत १६। कतातः प्रवृथी के राज्य-काल में चातुकद और मुंख के ९ तथा ८ वर्ष सन्मितित हैं।

## ऋ. श्रिशुनाक विन्विसार का पूर्वज या नागदासक का अमात्य ?

सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुश्रुति विम्बसार से शुरू होती है, उस के पूर्व जों से उसे कुछ मतलब नहीं। दिन्सनी बौद्ध अनुश्रुति में उलटा एक सुनुनान को नागदासक का अमात्य और कालाशोक का पिता कहा है। उस के अनुसार गाँव पितृधातियों के पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनान को गही पर बैठाया। पहले शिशुनाक को बाईद्रओं के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गही पर बैठाया था, यह बात पुरायों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध अनुश्रुति का सुसुनान वास्तव में किसी राजा (दर्शक) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक् राजा बन गया, और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गईं। प्रचात वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनान की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनान का पुत्र था, इस का अर्थ केवल यह है कि वह शिशुनाक-वश का था। शिशुनान विन्यसार का पूर्वज था, इस का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिय के अन्य गर्नसंहिता के मुनपुराण नामक अध्यास में उद्यों को शिशुनान-वंशज कहा है। क्तरी बौद्ध अनुश्रुति (दिन्मत्यान, तारानाथ आदि) में भी सुसुनान का कहीं नाम नहीं है।

परस्तम गाँव से पाई गई मधुरा अव्युतालय वाली प्रतिमा पर के अभिलेख का बद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया है जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनांग राज्य प्राकृत श्वासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनुभृति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदन्त रा० मण्डारकर विश्विसार को ही वंशस्थापक मानते

हैं। डा॰ रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम हर्नेह कुत हुंद निकासा है (दं॰ हि॰ का॰ १.१)।

# लृ. अवन्ति का अज और नन्दिक्षेन = मगध का अज उदयी और नन्दिक्षेन

पुराणों के प्रचीत-बंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों बंश निन्द्वर्धन पर आकर समाप्त होते हैं। और दोनों वंशों को कालगणना करने पर अवन्ति का निन्द्वर्धन और मगध का निन्द्वर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति के निन्द्वर्धन को रौगुनाक कहा हो है। फलतः न केवल दोनों समकालीन हैं, प्रस्युत एक ही हैं। मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निरिचत है ही। इसी से सन् १९१५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि मगध के राजाओं में से निन्द्वर्धन ने ही अवन्ति को जीता। जैन प्रन्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के वाद नन्द वंश ने राज्य किया। निन्द्वर्धन नन्द कहताता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का नाम वर्त्वर्धन भी है।

चानित के वंश में पुराया के अनुसार प्रचाित का उत्तराधिकारी पासक चौर उस का विशासयूप है। विशासयूप के बाद और एक राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशासयूप से पहले रस दिया है। क्यासरित्सागर के अनुसार पासक का माई गोपाल-बालक बा, और मुच्छकरिक के अनुसार पासक को गदी से उतार कर प्रजा ने गोपालबारक को आवक नाम से राजा बनाया जा। उक लेख लिखते समय जायसवास का कवास बा कि अजक आवंक का ही प्राकृत रूप होगा, विशासयूप आवंक का बेटा रहा होगा, और कई प्रतियों में जो अजक का नाम विशासयूप के बाद है वह गसती से होया। एवर मगध के वंश में उदयी के बजाब भीसद्मागवत पुराण में अजब (अज का अपपाठ) लिखा है, और नित्वर्धन को आजब लिखा है, जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस-वाल को वह नहीं सूम्मा। सन् १९१९ में उन्हों ने कतकता-अद्मुतालय में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किवा; उन में से एक राजा आज की और दूसरी वर्त्तनन्दी की निकली। तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि आज और उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक भी बही है। अवन्ति के विजय का भेय भी तब नित्वर्धन के बजाय अज उदयी को दिवा गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्त्तिवर्धन का अबे सममा गया (ज वि को रिनाक्त से अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनाक्त से अवन्ति और मगध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनाक्त पर वह स्थपना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है।

### ए. श्रेशुनाक प्रतिपार्ये

परना की बस्ती अगम इश्वाँ से सन् १८१२ में दो आदमकद मूर्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछली राताब्दी में जनरस कर्निगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें थलों की मूर्तियाँ कहा। सन् १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ज्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर बाली प्रतिमा पर पाठ है—

#### भगे अची क्षेत्रीवीशे

---भगवान् अतः दोखमधीराः, अर्थात् शीसान् अत पृथ्वोपविः; शीर वेसिर वासी पर

#### संपक्षते बटनन्दी

-सर्वेष शे वर्तनन्दी -सम्पूर्ण साम्राध्य वाला बर्त्तनन्दी। इस्र विषय पर भारी विवाद हुना। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी राताच्दी ईस्त्री की वस-मूर्तियाँ मानी जाती थाँ। यदि ये ५ थाँ राताच्दी ई० पू० के भारतीय राजाचाँ की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों को यह मत था कि वह कला भारत में पारस से मौर्य काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य जिलाअ (पालिश) है; वह भी पहले पारस से सीली वस्तु मानी जाती थी। विसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध हुआ। चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-रूसरी राताच्दी ई० की मानी जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़ें जाय, और इन अन्तरों को मौर्य माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को बक्ता लगता है कि भारतीय बाह्मी लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि एक कल्पना के अनुसार अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहरय होना चाहिए, जब कि इन लेखों से उत्तरी बात सिद्ध होती है ( ऊपर क १४ छ )।

इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्त्त की पटना-मूर्त्तियों से सहराता की ओर ध्यान दिलाया; और जायसवाल ने जब उस पर के अभि-लेख के पढ़ा तो वह भी कुलिक राजासनाम माम्यों के राजा अजातरात्र की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यहा-मूर्त्ति मानी जाती थी, अब एक रेतिहा-सिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाओं के उद्धार से पाराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन आविष्कारों से बोट लगी।

यहाँ संत्रेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास वैनर्जी ने उन्हें रीशुनाक राजाओं की समकातीन प्रतिमार्थे मान किया, किन्सु प्रदले खेख पर कोलीबीरो के बजाय कानीनिको पदा, जिस से कुछ अर्ब नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप के बकाय सब पदा, जिस से अर्ब में कोई मेद नहीं होता। उन का कहना था कि राजाओं के नामों—कनो और उटनन्ती—के पाठ के विषय में दो मत हो ही नहीं सकते। उन का मुख्य मतमेद यह था कि वे अमिलेकों की लिपि को पीछे का, और इस लिए अभिलेकों के बाद का खुदा हुआ मानते थे (वहीं, ए० २१०-१४)। लंडन में इस विषय पर जो विषाद हुआ उस में डा० विन्सेंट सिमथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आमह-पूर्वक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बानेंट ने कहा कि अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुद्दकर के मत का अनुसरया करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को २००ई० पू० के बाद का माना, जायसवास के पाठों को प्राकृत ज्याकरया से असंगत बतलाया, और स्त्रयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा (क) मणे अन्य छनीनिके (ख) मसत उटनन्दी। अपने पाठों का कुछ अर्थ उन्हों ने न बताया, अन्य और उटनन्दी को ज्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु रैश्चनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया।

प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द और और डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार को मी जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया। केवल यही दो विद्वान हैं जिन्हों ने अभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो॰ चन्द के मत में पाठ कमशः यों है—(क) मग जनकनीिक (—भगवान अनुमनीिक:—कुनेर) (स) मस सर्वट नन्दी (—यन्तः नन्दी)। डा॰ मजूमदार के पाठ वों हैं—(क) गते [यक्ते] लेक्कई [ति] ४०, ४ (लिक्क्कियों का सं॰ ४४ बीतने पर), (स) मसे सं वितनं ७० (यन्त, सं॰ वित्रयों का ७०)। डा॰ मजूमदार ने लिखा कि पुराया में उदयी का दूसरा नाम अब नहीं अबय है, और आवेय से भी अब का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अर्थ अवय का बेटा है। ये दोनों विद्वान बुहतार के अनुयायी होने के कारख अभिलेखों को लिपि को उतना भाषीन नहीं मानना चाहते, वही उन के मतभेद का मूख है।

जायसवाल ने वार्नेट के एक एक जानेर का पूरा पूरा कतर दिया। क्न का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि 'कबा की दृष्टि से प्रतिमार्थे मौर्य काल के पीछे की हैं: उन पर विस्तर (पीलिश) भी मौर्यकालीन है। तो भी उन के प्रमिलेखों की किपि बहतर की कल्पना के खाबार पर पीछे की मानी जाती है. और इस कारख वे अभिलेख भी पीछे के। किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सत्तवटों की धारियाँ लेखों के बचारों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती हैं. जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय ही बारियों! से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकर्ते के एक ब्रोपियन मुर्तितक्षक मि० भीन की सम्मति ली गई. जिन्हें इस विवाद के अभिप्राय का कुछ पता न था। मि० प्रीन ने प्रतिमाओं की आँच कर कहा कि लेख घारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषझ अध्यापक अठवा सेन ने कला की राष्ट्र से प्रतिमाओं को आप्रहपूर्वक प्राक्रमीर्य-कासीन कहा। फिन्त इसरे कलाविशेषक शीयत कार्येन्द्रकमार गांगलि ने वस-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राक्मीर्य हों तो भी वे यज्ञ-मुक्तियां ही हैं. और उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवास ने पढ़ा है बो भी वे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूख गये कि वे यक्त-मूर्त्तियाँ हैं तब बन्हों ने राजाओं के नाम खोद बाले !

त्रो० चन्द और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवास ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला ज्ञ्या भर के लिए भी न मानेगा कि जवल = जद्मय, और 'अञय का वेटा = आजेय' वहीं कहेगा जिसे क्याकरण की यह आरम्भिक वात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रस्थय विशेषणों के साथ नहीं बगा करते।

इस के बाद तीसरी शैञ्चनाक प्रतिमा—काजातराषु वासी—का उद्धार हुआ। महामहोपाक्याब हरप्रसाद शास्त्री ने जाबसकास से कापनी पूरी सहस्रति प्रकट की, केवल वट वन्दी का खर्च जात्य नन्दी किया। समूचा विवाद जि विक की। दि सी। जि ५, पृ ० ५१२—५६५ में है। प्रो० चन्द और डा॰ मजूमदार के लेख दं॰ डा॰ १९१९ पृ० २५—३६ पर हैं, तथा श्रीयुत गांगुलि का मीडने रिन्यू में। वाद में पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द खोमा और पं॰ चन्द्रघर गुलेरी ने आयसवात जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की (ना॰ प्र॰ प० १ पृ० ७९), और डा॰ मजूमदार ने लेखों के जन्त में जो संवत्त पढ़ें के, खोमा जी ने उन पाठों के दु:साहस कहा। हरप्रसाद शासी, खोमा और वैनर्जी जैसे प्राचीन-खिपि-विशेषक तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविक की सम्मतियों की बड़ी कीमत है। कला को दृष्टि से सिथ और अकण सेन की सहमति होना उस से कम की पती नहीं है। दूसरे वर्ष जायसवाल ने खजातशात्र की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस खाधार पर बुद्दतर की स्थापना की आमूल खालोचना की (वहीं जि॰ ६, पृ० १७३ प्र)। तो भी इस विवाद का खन्तम कैसला नहीं हुआ।

### ऐ. कालाभोक = नन्दिवर्धन ?

कालाशोक और निन्द्वर्धन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल ने १९१५ में की थी। सभी बौद्ध मन्द्रों ने वैशाली में मिक्खु यश की चेष्टा से ५०० मिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और इस की तिथि विमिन्न भन्धों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष वाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय निन्द्वर्धन राज्य करता था। बौद्ध मन्धों में काला-शोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से निन्द्वर्धन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दीलता है। किन्तु तारानाव स्पष्ट ही कहता है कि यहा ने ५०० मिछुओं की समा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में जुडाई। फलतः नन्दी = कालाशोक। दूसरी तरक तारानाव ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि वश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया। उस के सामने नन्दी और कामाशोक दोनों नामों-विषयक अनुमृतियाँ

वीं। दोनों की एकता पहचाने विना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। कोतनी अनुभूति (रीकहिस की बारफ़ ऑब दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नम्य के राज्य में संगीति हुई भी। इस देखेंगे कि निष्दार्थन भी नन्य कहसाता था।

नन्दिवर्धन ने खबान्त जीता था, सो निरियत है; खारवेत के लेख से (नीचे §§ १५१, १५३) नन्द द्वारा कर्तिम जीता जाना प्रकट है। पाटकियुज में नन्द की सभा में पाखिन के जाने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता है कि नन्द का सम्बन्ध जफमान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दिन्स्वनपूरवी तथा पच्छिमी समुद्र-तष्ट के देशों (किसिन जीर अवन्ति) को जीता, और हिमाक्षय के प्रदेशों का विन्वजय भी किया था; कश्मीर और बढ़ोस के प्रदेश उस के अधीन थे। इस से भी होनों की पकता को बात पुष्ट होती है।

इस के अविशिक्ष दिन्यावदाम का सहाती भी, !जिस का संस्कृत रूप संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अमुसार काल ( = संहारी )-असोक का दूसरा नाम है।

# भो. पूर्व नन्द भौर नव नन्द

अब हम पूर्व मन्दों और नव मन्दों को बात को ले सकते हैं।

(१) वह प्रक्षिद्ध है कि चन्द्रगुप्त सौर्य से पहले जन्दों का राज्य का, जन्दों की हो पीढ़ियों ने राज्य किना, पहली पीढ़ी में महापदा जन्द था, दूसरी में क्स के खाठ बेटें। ये सब मिला कर गर (तो) नन्द थे। वायु पु॰ में महापदा कन्द का राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणों में महापदा के ८८ वर्ष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार जन्दों के १०० वर्ष राज्य करने की कातुकृति है। जायसवासा का कहना है कि व्यमुकृति का यह बाखुनिक रूप नया, और किसी माजीन व्यमुकृति की आन्छ ज्याखना पर निर्मर है। महापदा का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। गर नव्द का डार्ब दे नये मन्द, ज कि भी कन्द। को वर्ष जन्दों का शक्य वा वह वाल

सुचित करती है कि बन्दों में कुछ कौर राजाकों की शिनती की की। १९१५ में वाकसकास का वह किवार था कि नित्वकंत्र भीर सहानन्त्री का असस साम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का आन्त सप होगा ( १०० ८१ ), तथा की वर्ष की शिनती नन्द-वर्षन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नित्वकंत्र से अन्तिम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० का अर्थ लगभग १००, वा वह अनुभृति आन्त है। किन्तु १९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकलने पर नन्दी नाम तो निरिचत हो गया, और आयसवाल की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( १०० ९० )। १०० वर्ष के हिसाब की तब वन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष नव नन्दों के और वाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु नित्वकंत के पूर्ववर्ती अनुकद और मुख्ड भी, जो शायद वस के माई थे, और जिन के १७ वर्ष पुरागों ने वर्षी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३ + १० = १०० वर्ष पूर्व नन्दों के ही हुए, नव नन्दों का काल वस में शामिल नहीं है ( १० ९८ )।

यह न्याल्या कैशासपूर्ण है, किन्तु मुक्ते इस से पूरा सन्तोष नहीं होता। मन्तों के सी वर्ष की बात स्वयं धुँधशी और अस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की पृथक् सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कचना है।

(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन धातुमृति से सिद्ध होती है। जैम धातुमृति के धातुसार धावन्ति में पासक वंश के राज्य के बाद मन्दों ने १५५ वर्ष
राज्य किया। स्वद्यतः वे धाज उत्थी और उस के वंशाओं को नन्द् राजा कहते
हैं (जि० १ ह० १०२; जि० ५ ह० ९८, १००, ५२४)। यम के नन्दों के १५६
वर्ष = पुराचा बाले नन्दों के १२६ वर्ष + उत्पी के ३२ वर्ष (जो कि धाम
बीद्ध धातुमृति की सहावता से बद्दी के १५ + धातुकद ९ + पुरुष के ८ वर्ष
सिद्ध होते हैं)। जैस धातुमृति में धावन्ति का इतिहास है; यक गरणना से
प्रशीत होता है कि ददवी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वर्ष में धावन्ति

को ले किया था। हेम नन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को श्पष्ट ही नन्द्र कहता है (जि॰ ५, ए० ५२४)। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द्र की एक चवन में नन नन्द्र कहा गया है—दिजो बरकचिरित्यासीन् नवनन्दं स शसित (वहीं ए॰ ९८)।

(३) इस के अतिरिक्त यह सममा गया था कि खारवेल का अभिलेख मी निन्दर्भन = नन्द सिद्ध करता है। सन् १९१७ में जब जायसवाल ने उस लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन छुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 'मौर्य काल १६५' पढ़ा, जो खारवेल के राज्य का १३ वा वर्ष था। उसी लेख में खारवेल के ५वें वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द राजा का उक्लेख है—नन्दराजितवससतेलादितम् "" इत्यादि, जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस वर्ष अपनी राजधानी में लाया। चन्द्रगुप्त मौर्य का अभिवेक जायसवाल के अनुसार ३२६ ई० पू० और समय के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का धवां वर्ष) = १६९ या १६५ ई० पू०; और नन्द राजा का समय = ४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दि-वर्धन नहीं तो कौन हो सकता था? ( राखालदास बैनर्जी—ज० वि० ओ० रि० सो० ३, पू० ४९८-९९ )।

किन्तु बाद में एक तो 'मौर्य काल १६५' बाला पाठ स्वयं जायसवाल ने खोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल दम के मत में फिर मी लगमग बही रहता है। दूसरे नन्दराजितवससत'''' का कर्य डा० स्टेन कोनी ने किया—नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर'''' । तिवससत का क्यां सं० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनी के मत में वह वीर-संवत् है। तब १०३ बीर सं० = ४४२ ई० पू० में (कोनी के हिसाब से ४२४ में, क्योंकि एन्हों ने वीर-संवत् का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२० ई० पू० से माना है,) नन्द राजा था। किन्तु पुरासा के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया,

अर्थात् ४२३ ई० पृ० से (कन्द्रगुप्त का अभिवेक ३२३ ई० पृ० में गिन कर; यदि कोनी ३२६ ई० पृ० से गिनते तो ४२६ ई० पृ० में नन्दों के आरम्म और ४२४ ई० पृ० में नन्दों की सत्ता में कोई बिरोध न होता)। तब या तो परम्परागत वीर-संवत् गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली वात में कुछ गलती है, और जैन अनुभृति के नन्दों के १५५ वर्ष वाली वात अधिक ठीक है (पेक्टा ओरिसंटेखिया। १, पृ० १२ प्र)।

आगे डा० कोनी मेरुतुङ्ग और अभ्य जैन लेखकों की काखगराजापरक गाथाओं पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दों का राज्य "" इत्यादि का मूल रूप और अर्थ यह तो नहीं था कि बीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० १५५ तक नन्दों का "इत्यादि ? यहाँ डा० कोनी स्वयं भूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो जागे 'मीयें के १०८ वर्ष, पुष्पिमत्र के ३० वर्ष " का अर्थ क्या मीयें का अन्त १०८ वीर सं० में " "इत्यादि होगा ?

खारवेस की उक्त पंक्ति में बीर सं० होने की कल्पना जो हा॰ कीनो ने की है वह निरो कल्पना है। किन्तु यह खारवेस के लेख का अर्थ हा० कोनी वाला और वीर सं॰ का आरम्भ ५४५ ई॰ पू॰ में माना जाय, तो नन्दों के १०० वर्ष वाली अनुभुति ठीक है या गसत, या उस का क्या आर्थ है, इस मागड़े में पड़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४५—१०३ =४४२ ई॰ पू॰ में नन्दों का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू॰ में पूर्व नन्द ही हो सकते थे।

१० वेबमार्कं तथा स्कन्यगाविया,की त्राप्य-कोब-पत्रिका ।

२. डम गायाओं की विवेचना पहतें वाफोबी ने जैन क्रह्मपद्य के अनुवाद (प्राच्य-वर्ग-पुस्तकमाबा, २२) की खूनिका में तथा सार्पेन्सिवर ने इं० झाठ १६१४, पुरु ११८ म में की है।

परन्तु नन्दराजितवससतकोषादित "" आ आर्थ अस स्वयं कायसपास सों करते हैं कि 'नन्दराज के सं॰ १०३ में कोवी "" । उन का कड़का है कि चिद् 'चन्द राज ने सं॰ १०३ में कोवी "" अभिमेत होता तो तिवसका कन्दराजभोषादित "" पाठ होता (य॰ वि॰ को॰ दि॰ सो॰ १३, प्व॰ २३९)। कसतः सारवेक केस पूर्व कन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाख नहीं देता, किन्तु नन्द संवत् की सत्ता सिद्ध कर परोश्व रूप से अन्दिवर्षन = नन्द सिद्ध करका है।

### भी. नन्द संवत्

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत् चलाया था यह धनुमुति पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य (११वीं शताब्दी ईसवी) के अमिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्क लेख से भी वस की पुष्टि हुई। पर वह संवत् कव चला शिक्तबेह्ननी इहता है कि ४५८ ई॰ पू॰ से हर्ष-संवत् शुरू होता था, और वह इस के समय (११वीं शताब्दी ई॰) तक मधुरा और कभीज में जारी था। ४५८ ई॰ पू॰ में राजा हर्ष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हर्ष और नन्द समानार्थक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी।

१९१५ में जबसवात ने पौराखिक और बौद्ध अनुमृति के सामञ्चस्य से इस प्रकार विथिनिर्ध्य किया था—

> श्चनुबद्ध-४६७-४५८ ई॰ पू॰, मुराब-४५८-४४९ ई॰ पू॰, नन्दिवर्धन-४४९-४•९ ई॰ पू॰।

> > ( Ho 884 )

यदि पुरुष और अनुबद्ध में से एक का राज्य नान्दी के बाद हुआ हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई॰ पू॰ से क्षर होता है को अक्षत्रेक्सी के अनुसार हुए (= नन्द)-संदश शुरू होने का दर्भ है। प्रवातः एक कावग्याया में यह संशोधन करना वामीष्ट है (जि॰ १३, ए॰ २३९)।

### अं. महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता

दोपनंत में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य किसा है, और फिर एकदम चन्द्रगुप्त मीर्य का जाता है। नहांन्छ में कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष है (जो पुराणों के अनुसार महावद्य नन्द का राज्य-काल का ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नय नन्दों का और तब मीर्नेंं का। वरमी बौद अनुकृति में भी कालाशोक (राज्यकाल २८ वर्ष) के बाद मद्रसेन और उस के बाठ माइवों (कालाशोक के बेटों) का राज्य है, और फिर उमसेन (महापदा) नन्द और उस के बाठ माइवों का। जायसवाल का कहका है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का मेद मूलने पर यह गोलमाल हुआ—मव नन्द का राज्यकाल (२८ वर्ष) और उस के बेटे दोनों पूर्व नन्द (निष्यधंन, कालाशोक) पर नद दिये गये। बास्तव में न तो कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष वा, न उस के ९ वा १० केटे वे। दीपनंस ने तो कृरी सफाइ से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का बंश ही गुज कर दिया; किन्दु महानंस और वरमी अनुभृति ने कालाशोक के बेटों के बाद नव नन्द बंग भी रहने दिया।

महानंत और नरमी चनुमृति का ऐसा करना यह स्चित करता है कि पूर्व और अब नन्हों में बोसजात होने पर भी वीदियों की ठीक संक्या का में सामने क्वरियत भी । कासारों के वेटों वासी कीदी पुराकों के बहामन्दी को स्वित करती है। दावानाय नैरमली के नन्दी के बाद राजा मण्य को रसता है, और महापदा को उस का बेटा बतबाता है। इस किए सारामाय का नन्द = पुराब का बहामन्दी । विश्वावदाय में सहाती के बाद कुछादुन्द है, और पित महामण्यक; बहाबयदस = बहाक्या मसीत होता है, और बहाबी (कालाकोक) भीर बहाबयदस के बीच में हुसाइन्य महानम्दी को स्चित करता है। तुलकुण उस के जासता नाम का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि॰ १ पु॰ ८५, ९१)।

पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीचित् के जन्म (भारत युद्ध) से नन्द (= महानन्दी) के व्यभिषेक तक १०१५ वर्ष, तथा महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है—व्यर्थात् महानन्दी का राज्य-काल ३५ वर्ष। यूनानी लेखक कुर्णिय (Curtius) के व्यत्सार सिकन्दर के समकालीन मगभ के राजा का वाप नाई था, भौर वह पहले राजा के वेटों का व्यभिमावक था। फलतः जायसवाल यह परिणाम निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में इस के वेटों के ८ वर्ष सम्मितित हैं, उस का व्यपना राज्यकाल ३५ वर्ष में इस के वेटों के ८ वर्ष सम्मितित हैं, उस का व्यपना राज्यकाल ३५ वर्ष में इस के वेटों के ८ वर्ष सम्मितित हैं, उस का व्यपना राज्यकाल ३५ वर्ष में इस के वेटों के अविक वाद महापद्म का उल्लेख करने का वर्ष वह है कि इस के वेटों के समय भी वास्तविक शासक वही था। (जि०१, ए० १०९-११; ज़ि० ३, ए० २५६)।

### षाः. निर्वाण-संवत्

सिंहत बरमा और स्वाम में इस समक प्रचाित बुद्ध-निर्वाध-संवत् ५४४ ई॰ में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक बौद्ध अनुअति-मन्त्रों में रीशुनाक और नम्द इतिहास में इस गोतामाल होने के कारण आजातराषु अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, इस का दिसाब अथवा अन्य तरह से हिसाब करने से वह संवत् नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीत जैस अनुअतियों में इस गोतामाल और अस्पष्टता का जाने के कारख बीर-संवत् का जो आरम्म अब माना जाता है, उस को कारतिकता में विद्यानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार कुद्ध और महाबीर के निर्वाख-संवत् आधुनिक विद्वानों ने ४८० ई॰ प॰ बौर ४६० ई॰ प॰ या उन के बडोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब चन्दाज थे, और सर्वसन्मति कभी किसी सत पर नहीं हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई॰ पू॰ को बुद्ध-निर्वाण का सगभग चन्तिम रूप से निश्चित संवत मान विवा था ( क० हि०, ३व संस्कृत, पूर्व ४६-४ %, जहाँ संसेप से उस के पक्ष की यक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध अनुभृति की प्रत्येक गोलमाल को सलमा कर फिर ५४४ ई० पूर्व में वृद्ध-निर्वाख तथा ५४५ ई० पूर्व में बीर-निर्वास होने की स्थापना की है ( जि० १, पू० ९७--१०४)। भजातरात्रु के कालनिर्धाय के भलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर अशोक के समकालीन मागालिएत विस्स तक बौद्ध संघ के जितने विनय-पामाक्स हुए उन का विनय-पामाक्सता-काल जोड़ कर वे उसी परिसाम पर पहुँचते हैं। उन की एक और युक्ति यह है कि खुद के समय तकासिका स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता जगभग ५०५ ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध प्रन्य इस का क्लेख करते धार तकसिला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते।

स्वर्गीय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अर्जी हिस्टरी ऑव इंडिया के तीसरे संस्करण (१९१४) में ४८७-८६ ई० पूर्व को नुद्ध के निर्वास की निश्चित विधि मान लेने के बावजुर भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवास के सव की कोर अपना मुकाव दिसाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने आयसवास का मत माना था, वह कारण ही जब जुम हो चुका है। जाय-सवास ने सारवेत के भामलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह समका गुक्क था कि स्वारवेल कौर नन्दिनर्भन में ३०० गरस का कन्तर है. बौर प्रवार: तन्त्वर्धन की तिथि पीछे से जानी पड़वी थी। उसी कारण यन शैक्षनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अन सारवेस के लेख का बड भर्य स्वयं जायसवास नहीं करते । इसी लिए उस भाभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद बना ही हुआ है।

सिय के अतिरिक्त हिन्द्रल्य पेंडं बुविल्स (हिन्द् मत और बौद्ध मत) के लेखक सर चार्लस ईस्वियट ने भी सिखा है कि "बहुत समय तक पारचात्य विद्धानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की सृत्यु की अन्दाजन तिथि मान रक्खा था; किन्तु रौशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस विधि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए।" (जि० १, भूमिका पु० १९)।

जैन विद्वान सुनि कल्याणिवजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि-चार किया है ( वीर-निर्वाण-संवत् और जैन कालगणना, ना॰ प्र॰ प॰ १०, ५८५ प्र)। वे महावीर का निर्वाण ५२८ ई॰ पू० में मानते हैं, अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं।

मैंने अभी आरजी तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय-सवाल जी का अनुसरण किया है।

### # २३. "सत्त अपरिहाणि धम्म"

महापरिनिन्नाग् -सुत्त के सत्त अपरिहािया चम्न वाले सन्दर्भ का अनुवाद करना कुछ कठिन है। अंबेजी अनुवाद तो हो जुका है, पर उस में मुके एक बड़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन भारतवासियों का गगा-राज्यों के राष्ट्रीय कर्चच्य का आदर्श क्या आ, उसे ठीक उन्हीं के राब्दों में समम्मना वाहिए। इसी लिए हिन्दी युहाबरे की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक राज्यानुवाद करने का जतन किया है। मूल इस प्रकार है—

कि ति ते भागन्य श्रुतं वजी कमिन्हं(=कथीक्वं)-सक्तिपाता सक्षिपात-बहुवा 'ति ! श्रुतमेतं मन्ते वजी कमिन्हं "" । वाव कि च जागन्य वजी प्रमिन्हं-सक्षिपाता सक्षिपातबहुका अविस्तन्धि हृदिनेव जागन्य वजीवं पार्टिकंबा मो वरिहानि । किं ति ते """ वजी सममा संनिपतित सममा वुद्द्रित सममा वक्किक्कीवानि करोक्तिति "" वजी व्यव्यक्तं न प्रकृतिति, प्रकृतं न समुचित्रकृति, प्रकृतं न समुचित्रकृति, प्रथा प्रकृति विशेषक्ष समादाय वक्किति "" वजी वे वजीनं वजीमहक्षका ते सक्करोन्ति गवकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोत्तकं मञ्जविति । "" वजी वा ता कृतित्वियो कुककुमारियो ता न बोक्क्स पसक्ष वास्त्रकृति । "" वजी वानि तानि कजीनं वजीचेतियानि क्षव्यक्तरानि च वाहिरानि च तानि सक्करोन्ति "" तेसं च विक्रपुत्रवं कत्रपुत्रवं व्यक्तिकं विशेषके ने परिहापेन्तीति । " वजीनम् वरहन्तेसु विमाका रचकायरवागृत्ति सुसंविविता । विकेति कार्सु विहरेन्तुं 'ति ।

सिनपत् धातु के विषय में दे० ऊपर ई ८५ छ पर टिप्पशी। व्ह्व्हित्त में का व्ह्वा (उत्थान) धातु संस्कृत और पाति में सदा सचेष्ट जागरूक और अपमत्त रहने के अर्थ में आता है, दे० वम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० का व्ह्वानसुत्त (२२)। 'अपम्बतं न पम्बपितः का अर्थ अप्रेज़ी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं के विषद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, बृजियों के पुराने स्थापित (पम्बत) धर्म के अनु-कृत चलते हैं। किन्तु पम्बत का अर्थ 'स्थापित' मुमे ठीक नहीं जँचता। पम्बत शब्द का अति (अपि) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया विधान बनाने के लिए बाकायदा अति द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैंने अर्थ किया है—(समा द्वारा) बाकायदा कानून बनाये विना कोई आक्षा जारी नहीं करते, इत्यादि। आभ्यन्तर और बाह्य वैत्यों से क्या अभिप्राय है, कह नहीं सकते। विजित शब्द राज्य के अर्थ में अशोक के अभिलेखों में भी कगातार आता है।

# २४. सिंइस-विजय का काल और दक्तिन भारत में आयों के फैलाव का सामान्य क्रम

सिंहली वन्तकथा और बीद अनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने

की घटना की बुद्ध मगवान के निर्वाश से कुछ ही वहते हुआ व्यवसाती हैं।
यदि वह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिष्केंद इस प्रकरण
में बीचे नम्बर पर जाना चाहिए, सानी शाक्यों के संहार के बाद और
छुजि-गए के अन्त से पहले। किन्तु उसी कथा से पता मिसता है कि विजय के समय से पहले पारका राष्ट्र मौजूद था। पारका राष्ट्र की स्थापना का
समय प्रो० भएडारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारिक किया है, बहुत ही
स्पष्ट और प्रवल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिखायों को टाला नहीं
जा सकता। उन्हों ने विस्ताया है कि पास्तिन के ज्याकरण से पारका राष्ट्र
नहीं सिद्ध होता, कास्यावन ने उस के लिए एक विरोध वार्तिक बनाया है।
इस जिए पाएड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यावन के बीच के
समय निरचय से हुई।

हा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि का समय अवीं शताकी हैं पू मानते थे ( बम्बर्ग गवेटियर १८९६, जि० १, भाग २, ए० १४१)। दूसरी तरफ हा० सिल्व्यों लेवी उन का समय सिक्व्यर के पीछे- रखना चाहते हैं, क्योंकि अवाध्यायी ४. १. ४९ में बदन शब्द आता है। किन्तु आर्या विचियों का यवनों से परिचय हसामनी साम्राव्य के द्वारा हो चुका था। हा० वेसक्तकर उसी यदन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी हैं पू मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अक्षर —दिगम्मा—संस्कृत व में स्पान्तरित हो सकताथा, उस का प्रयोग ८०० ई० पू से पहले जुष्त हो चुका था । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यदन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रस्थत उस के किसी यदन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रस्थत उस के किसी

१ येथ येकीन्ट आँच दि डियुटेंट व्यामितिहरू सिन्हरूम् आँव व्यक्तिस आसर (संस्कृत व्याकरण की विकासन विभिन्न व्यक्तिमों का व्योश), यूवा १६१४ ए० ११-१६ !

विषये रूपान्तर का रूपान्तर ! मेटि कौर से इसामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-कास में ही सार्वावर्तिकों का स्थानों से परिषय हुन्या मानना संगत जान पढ़ता है।

जायसवाल का कहना है कि क्रष्टाध्यामी ६.१.१५४ से सिद्ध होने वाले मत्करो राज्य से गोशाल मंखरोपुत्र का खामिश्राय दीख पड़ता है, इस कारख मी पास्ति का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए। मुक्ते जो बात सब से खाधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पास्तिन के पाटलिपुत्र में खाने की खानुश्रुति है। पौरासिक और जैन श्रन्थों के खातिरक्त राजशेलर को कान्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख हैं। इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पास्तिन का समय मानना उचित है।

प्री० भग्डारकर पान्य के साब साथ चों हराइद को भी व्यविश्वित और पाणिति से पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चों का हर होता था, कप है; बारम्भ में वह राज्य दिन्सनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा वर्ष था गया। उस वर्ष में प्राचीन संस्कृत में सेन, तामु, तत्कर बादि राज्य प्रयुक्त होते थे, चोर अर्थाचीन शब्द है। यह युक्ति-परम्परा आन्त और निराधार है, और प्रो॰ भग्डारकर जैसे विद्वान द्वारा कसकता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल ज्याक्यानों में ऐसी बात का कहा और ख़पाया जाना धारवर्य जनक है। चोर राज्य का चुर धातु पाणिति के ज्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है। इस से यह परिणाम भी न निकासना होगा कि पाणिति चों से परिचित थे; वे चेप्र से परिचित थे; और चोर तथा चेज का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण

१. ई॰ आ॰ १६१म, ४० १६म ।

२. ४० १४ ।

१. ऋष्टाच्याची १. १. २४ ।

नहीं, यह केवल अंडारकर की कल्पना है। चोड से उन के परिचित वा अपरि-चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरक में चोड शब्द व होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह केवस व्याकरण है, कोष नहीं।

वक्त बाव मेंने सन् १९३० से पहले लिखी थीं। किन्तु कम्बोज देश का ठीक पता मिलने से अकराानिस्तान के क्तर भाग में एक और चोल देश का भी पता मिला। वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता। अटाध्यामी में चोल शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं 'वे 'इसी कारण निरर्थक हैं।

पाएड्य शब्द बाली युक्ति पर भी यह प्रभ किया जा सकता है कि
क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आर्ग बस्ती पाएडु जाति के नाम से या
किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाएक्य नाम वा
इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाएक्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो ?
पाएक्य शब्द या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवर्त्तन का नहीं,
केवल एक शाब्दिक परिवर्त्तन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्ति एक बारीक
कल्पना पर निर्मर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाएड्य राष्ट्र
के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रवत्त प्रमाण मिलता हो। किलहाल
हमें पाएड्य उपनिवेश के विषय में प्रो० भएडारकर का मत स्वीकार करना
चाहिए।

विन्यमेखता से सिंहत तक आयीं का फैलाव फैसे स्वामाविक कम से हुखा, उस का दिग्दर्शन § १११ में किया गया है। जिस अनुभृति की झानवीन

१. दे॰ बीचे क्ष २० स (१)।

से बह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई भी उस कम की स्वामाविकता से सिद्ध होती है। गारत-युद्ध से पहले काक की समूची अनुष्रृति में आयों की दिवसानी सीमा विदर्भ और शूर्णरक तक तथा पूरवी और पूरवदिसानी सीमा वंग-कलिंग तक है। उस के केवल हो अपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में सङ्का तक के देशों का उल्लेख है, और दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्न्योतिष राज्य तथा दिस्सानी सीमान्त के पायड्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि इस की लंका अमरकरटक हो, और इस के सम्बन्ध में रा॰ व॰ हीरालाल की ज्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि इस की प्रचलित ज्याख्या ही की जाय तो भी उस से केवल इतना परिग्णाम निकलता है कि राम के समय में दिस्सान भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला गया। यह परिग्णाम और राम का समूचा वृतान्त उलटा दिन्सन भारत की इस अवस्था को दिससाता है जब उस में आर्थ बस्तियाँ जम न पाई थीं, और दूर तक द्याक्क वन फैला हुआ था।

भारत युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्न्योतिष और पाएड्य का उल्लेख निश्चय से पीछे का है। इस बात के पहचान में तो वह वृत्तान्त भी उलटा हमारे सामान्य परिखाम का पुष्ट करता है; अवन्ति विदर्भ और माहिष्मती इस में आयों के अन्तिम वृक्तिया राज्य हैं जिन का आन्ध्रों और द्राविशें से सम्बन्ध है।

किन्तु विल्ध्यमेखला धौर विव्भं में आयों का प्रवेश अनुश्रुति के हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विल्ध्य का उल्लेख नहीं है। वेद की उस निवेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उसटा पार्जीटर ने दिखलाया है कि ऋग्वेद १०, ८६ में इन्द्र, इन्द्रायी और वृधाकिय की जो भदी सी क्या है, और जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङ्गय के अनुसार

<sup>1.</sup> जा पा पा सी १६२१, ४०८०३—4

नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्यान्य रखती और सम्यावतः एक द्रावित-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी कार्यों का बहुत पुराने समय में विदर्भ में प्रवेश सुचित करती है।

भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मुळक और अश्मक राज्यों का. तथा वन की सीमा पर चान्छ शबर मुषिक राष्ट्री का, वल्लेख मिलने लगता है। आरम्भिक बौद्ध वारूमय से भी महाजनपद-काल में आयें। के फैलाव की ठीक वही सीमार्थे दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि अंग से प्रव के देशों का महाजनपद-यूग में आयें। को पता न था, क्योंकि सोलह महा-जनपदों में सब से पूरव का अंग ही है। माटे तौर पर सोलह महाजनपदों की परिधि धार्यों के उस समय के दिगन्त की मज़क देती है. किन्त उस दलील पर अधिक बोम डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह सममना शाहिए कि वह महा-जनपदों की सुची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद् आधुनिक जगत् की "बड़ी शक्तियों" की तरह थे। दूसरे, उस सुची में गान्धार और कुरु-मत्त्य-शूरसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यपि उन प्रदेशों में आयों का पूरा प्रवेश था। तीसरे, कविंग का उल्लेख जातकों के अतीतवस्थ में है ही, श्रीर शंग से कलिंग को रास्ता सुन्द ( आधुनिक मेदिनीपुर ) या राह ( पश्चिम बंगास ) हो कर ही हो सकता या न कि सीचे माइलव्ड में । से चौर चौथे, थंग और राड दोनों का छल्लेख विजय की कहानी में है ही । वह कहानी मले ही नये प्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंहक में आर्थ राज्य-खापना से पहले बंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है।

जातकों में दामिसरहु, नामक्षेप, कारहीय और वम्यवधीदीय का को वित्र इस पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूळक-धरमक में वार्य वस्तियाँ

<sup>1.</sup> दे अपर ह दर ।

स्थापित होने क बाद जार पारक्ष-सिंहस में स्थापित होने के तुरत पहले होना चाहिए! शामक जीर कारदीप में तब आर्थ तापसों के आश्रम स्थापित होते दोखते हैं, जीर तम्बपनी के तट पर केवल ज्यापारी लोग ईंचन-पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के चान्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी जाती हैं। यह आयों के फैबाब की ठीक बही रौली है जो पुरानी जातुशृति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल ज्यापारी हैं जो कि इस युग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र जात्यन्त स्थामाचिक है, और इसी कारया इन सुदूर दक्तिनी प्रदेशों के उस्लेख के कारया जो विद्यान उन के समय को इस तरफ प्रसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है।

# हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित पंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रवस्था—सेकक, मिस्टर सम्दुता युसुक सबी, एम्॰ ए॰, एब्-एब्॰ एम्॰। मूक्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—श्रेलक, रायवहादुर महामहो-पाध्याय पं० गौरीशंकर हीराधंद श्रोमा । सचित्र । मृत्य ३)
  - (३) कवि-रहम्य-केसक, महामहीपाध्याय डाक्टर गंगानाय सा । मू॰ १)
- (४) अरव श्रीर भारत के संबंध—बेसक, मीबाना सैयद सुनीमान साहब नहवी । श्रनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूक्य ४)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—केसक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्• ए॰, पी-एच्॰ डी॰, डी॰ एम्-सी॰ (बंदन)। मूल्य ६)
- (६) जतु-जगत-खेसक, बाब् वजेश बहातुर, बी॰ ए॰, एस्-एल्॰ बी॰। सचित्र। मूल्य ६॥)
- (७) गोस्त्रामी तुलसीदास—खेलक, रायबहादुर वाबू रयामसुंदरदास भीर श्रायुत पीतांबरदत्त बढ्ण्ताव । सन्त्रि । मूल्य ३)
- (८) सनसई-सप्तक-संबद्धकर्ता, रायबहादुर बाब श्यामसुंदरदास । मूल्य ६)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत--केखक, बाबू देवीदत्त आरोरा, बी॰ एस्-सी॰। मुक्य ३)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायवहादुर आका सीताराम, बी॰ ए॰ । मूल्य १॥)
- (११) सौर-परिवार—जेसक, डाक्टर गोरसप्रसाव, डी॰ एस्-सी॰, एक्॰ धार॰ ए॰ एस्॰। सचित्र। मूक्य १२)
- (१२) श्रयोध्या का इतिहास जेसक रायवह दुर जासा सीताराम, बी० ए० सचित्र । मूल्म ३)
  - (१३) घाघ स्त्रीर भड़्री-संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य १)

- (१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री—संपादक, ठाकुर शमसिंह, क्रिक प्रश्निक प्रश्निक क्रिसन रुक्त प्रश्निक प्रक प्रश्निक प
- (१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—विसक, श्रीबुत गंगायसार महता, पून्
- (१६) मोजराज--वेश्वक, श्रीयुर्त विश्वेतकरनाथ रेंड । मुख्य ३॥) सक्रियन, ३) विशा जिल्हा ।
- (१७) हिंदी खर्टू या हिंदुस्तानी—खेकक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह समा । मूक्य सकिएद १॥), विचा विएद १)
- (१८) नातन—केसिंग के कर्मन जाटक का चतुवाद । चतुवादक्ः ि । चतुकादकः । मूल्य १५
- (१९) हिदी भाषा का इतिहास—खेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वंगी, एम्० ए०। भूकर सन्तिए ७), विना किस्त २॥)
- (२०) श्रीषोगिक तथा व्यापारिक भूगोल—वेखक, श्रीयुत शंकरस्वाय सम्मोना । सूच्य सविवद १॥), विना जिल्ह
- (२१) प्रामीय, अर्थशास-बेबब,श्रीयुत शवगोपाल भटनागर प्म॰ प॰ । सुकुष ४३) खनिरुद, ४) विना जिल्द ।

# हिंदुस्तानी

#### तिमाधी पत्रिका

की पहिले तीन वर्ष की कुछ फाइलें अभी शाप्त हो सकती हैं। मूल्क्षणहिले वर्ष का ८) तथा दूसरे और तीसरे वर्षा का ५।

प्रकाशक:

हिंदुस्तानी एकडेपी संयुक्तमांत, इलाहाबाद सोख एकेंटः

इंडियन मेस खिमिटेट, इलाहाबाद

# वीर सेवा मन्दिर